

#### श्रीमदभिनव-धर्मभुवता-यति-विरचिता

# न्याय-दीपिका

[पण्डित दरबारीलालनिर्मितप्रकाशास्यटिप्पणादिसहिता]

सम्पादक और अनुवादक शास्त्राचार्य पण्डित दरबारीलाल जैन ''कोठिया'' न्यायाचार्य, एम० ए०

िसम्पादक-धनवादक--- ब्राप्तपरीक्षा, स्याद्वादसिद्धि, प्रमाण-प्रमेयकलिका, प्रध्यात्मकमलमार्त्तण्ड धादि ]

प्राध्यापक-जैन दर्शन, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणमी ।

-- 88 ---

प्रकाशक

वीर-सेवा-मन्दिर २१. दरियागज. दिल्ली।

-- 88:--

हितीबाबृत्ति शावण, वीरनिर्वाण स॰ २४६४ सूल्य सिक्टर विकास सबत् २०२५ १००० प्रति जुलाई १६६८ सात स्पवा

## **,**ग्रन्थामुकम

| €2                                                |            |    |  |  |
|---------------------------------------------------|------------|----|--|--|
| <b>्र</b> समर्पण पृष्                             | 22         | ₹  |  |  |
| र् प्रकाशकीय वक्तव्य                              |            |    |  |  |
| (प्रथम सस्कर्ण) (श्री जुगलकिकोर मुस्तार)          | <b>%</b> - | Ę  |  |  |
| ३ गु (द्वितीय सस्करण)                             |            | ૭  |  |  |
|                                                   | -8         | २  |  |  |
| ५ प्राक्कथन (प० वशीघरजी व्याकरणाचार्य) १          | - ۶        | 0  |  |  |
| ६ सम्पादकीय ११                                    | - 8        | e  |  |  |
|                                                   | -8         | 3  |  |  |
| <ul><li>प्रस्तावनागत विषयावली २०</li></ul>        | 7          | ₹  |  |  |
| ६ प्रस्तावना १-                                   | १०         | 8  |  |  |
| १० न्यायदीपिकाकी विषय-सूची                        | ۴-         | ą  |  |  |
| ११ न्यायदीपिका (मूलसटिप्पण) १-                    | <b>१</b> ३ | 7  |  |  |
| १२ न्यायदीपिका का हिन्दी श्रनुवाद १३५-            | २३         | 0  |  |  |
| १३ परिशिष्ट २३१-                                  | २४         | 5  |  |  |
| १ न्यायदीपिका मे ग्राए हुए ग्रवतरणवाक्योकी सूची   | २३         | 8  |  |  |
| २ न्यायदीपिका मे उल्लिखित ग्रन्थो की सूची         | 33         | 2  |  |  |
| ३ न्यायदीपिका मे उल्लिखित ग्रन्थकारों की सूची     | ₹          | ₹  |  |  |
| ४ न्यायदीपिका मे स्राये हुए न्यायवाक्य            | २६         | ₹, |  |  |
| ५ न्यायदीपिकागत विशेष नामो तथा शब्दो की सूची      | 23         | ¥  |  |  |
| ६ न्यायदीपिकागत दार्शनिक एव लाक्षणिक शब्दोकी सूची | 23         | ų  |  |  |
| ७ 'ग्रसाधारणधर्मबचन' लक्षण'                       | २३         | 5  |  |  |
| द न्यायदीपिका के तुलनास्मक टिप्पण                 | -48        | 9  |  |  |



#### प्रकाशकीय वक्तव्य

#### (प्रथम संस्करण)

साजसे कोई ४६ वर्ष पहले सन् १९६९ में 'सायदीपिका'का मूल-रूपमें प्रथम प्रकाशन ये० करलाप्या परमाप्या निटवे (कीरलहापुर) के द्वार हुमा था। उसी निव निद्या स्वत्य स्वयंका मुक्ते प्रथम-परिच्य मिला वा घोर इसके सहारे ही मैंने न्यायशास्त्रमें प्रवेश किया था। इसके बाद 'परीक्षापुक्त' स्वार्य वीसियां न्यायदांकों। पढ़ने-देखनेका प्रवस्त मिला स्वीर वे वहे ही महत्यके भी मानून हुए, परन्तु सरलता धीर सहज्योग गम्यताको दृष्टियं हुदयमें 'न्यायदीपिका' को प्रथम स्थान प्राप्त रहा धीर वह जान रहा कि न्यायशास्त्रका सम्यास प्रारम्भ करतेवाले जैनोंके लिये यह प्रथम-पटनीय धीर सम्बे कामकी चील है। और इसलियं प्रयकारसहित्यन प्रथमों सादमें 'वाल-पट्टावे' पवके हां राय स्वका लो लक्ष्य 'वालकोंकों न्याय-शास्त्रमंत्र अभित्य करता' व्यक्त किया है वह यथायं है और उसे पूरा करतेवें से सफल हुए है।

न्याय वास्तवमें एक विद्या है, विज्ञान है — साइंस है— ध्रणवा यों कि हिये कि एक करोटी है जिवसे क्लु-तरलको जाना जाता है, परका जाता है और सर्द-सोटेंके मिश्रण को पहचाना जाता है। विद्या यदि स्थित होजाय, विज्ञानमें अम का जाय और कलोटी पर मैल जब जाय तो जिस प्रकार ये चीजें ध्रपना टीक काम नहीं दे सकतीं उसी प्रकार न्याय भी दूषित काम नुर्ण तथा मिलन होने पर वस्तुतत्त्वके क्यायींनर्षय में सहायक नहीं हो सकता। श्रीष्ठकल ब्रूडेवसे पहले प्रन्यकार (ध्रजान) के साहात्यन थीर किसपुर्ण के सार्वात कुछ ऐसे तार्किक विद्यानों द्वारा जो प्राय: गुण-देवी थे, न्यायचारत्र बहुत कुछ मिलन किया जा चुका था, प्रकल ब्रूडेवसे सम्पा-जानकण-वक्त कलोंसे (न्यायविनिक्चयादि प्रन्यों द्वारा) जैसे तैसे थो-याकर उसे निमंत्र किया था; जैसाकि न्यायविनिक्चय के निम वास्तवी प्रकट है—

बालानां हितकामिनाबतिसहापाषैः पुरोपाधितैः माहात्म्यात्तमतः स्वयं कनिबलाद्यायः गुण-द्वेचिनिः । न्यायोऽयं मलिनोक्कतः कषमपि प्रकास्य नेनीयते सम्यगुजानकसर्वेचोभिरमलं तत्रानुकम्पापरैः ॥२॥

सम्लक्कुदेव द्वारा पुनः प्रतिष्ठित इस निर्मल न्यायको विश्वानन, माणिक्वनन्दी, सन्तवीयं सीर प्रभावन्त्र जैसे महान् सावायोंने कपनी स्पनी हितयों करा द्वारा स्वारा प्रोत्ते प्रमान द्वारा वा सीर उसके प्रभावकों वहाया था; परन्तु हुसीय्य सपवा हुर्देवते देशमें कुछ ऐसा सम्बर्ध उपस्थित हुमा कि इन हुइ तथा गंभीर अन्योंका पटन-पाठन ही उद गया, प्रश्यातियांका मिनना हुने हो गया सीर प्रधायशास्त्रकों वस्प स्वारा प्रभावका वस्त्र हुमा कि इस हुई हो गया सीर प्रधायशास्त्रकों के स्वर्थ स्वारा स्वरा स्वारा स्वरा स्वारा स्वरा स्वरा

प्रत्यके इस वर्तमान प्रकाशनसे पहले चार संस्करण धीर निकल चुके हैं, जिनमेंसे प्रथम संस्करण वही है जिसका उत्तर उल्लेख किया जा चुका है। सम्पादकीय कचनानुसार यह प्रश्नम संस्करण दूसरे संस्करोंकी घरोजा गुद्ध हैं; जबकि होना यह चाहिये था कि पूर्व संस्करणोंकी घरोजा उत्तर्ता-सर संस्करण धीयक गुद्ध प्रकाशित होते। परन्तु नामका उलदा रहा। धन्यु: मुद्रित प्रतियोंकी ये धगुद्धियां अस्तर सरका करती भीं भीर एक धन्युं, मुद्रित प्रतियोंकी ये धगुद्धियां अस्तर सरका करती भीं भीर एक धन्युं, मुद्रित प्रतियोंकी में धगुद्धियां अस्तर सरका करती भीं भीर एक

धप्रेल तत् १९४२ में, जिसे तीन वर्ष हो चुके, प्यायाचायं पठ दरबारीवालजी कोठियाकी योजना बीरदेवसमन्दिरमें हुई धौर उससे कोई १। वर्ष वाद गुम्ने यह वतलावा गया कि धाय न्यायदीपिका ग्रंथ पर सज्छा परिश्व कर रहे हैं, उसके किते ही धयाब पाठोंका धायने संघो-पन किया है. धेषका संशोधन करना चाहते हैं. विषयके स्पटनैकरणाई संस्कृत टिप्पण सिल रहे हैं जो समाप्तिक करोव है घोर साथमें हिन्दी मनुवाद भी सिल रहे हैं। मतः ऐसे उपयोगी धन्यको बीरलेवामन्दिर-यन्यमालामें प्रकाशित करतेका विचार स्थिर हुआ। उस सम्यद्ध ग्रन्थ का कुल तक्षमा १२ कार्म (१९२ वेज) के लगमग या घोर माज यह २४ कार्म (१९४ वेज) के रूपमें पाठकांके सामने उपस्थित है। इत तरह वारणासे यन्यका प्राकार प्रायः दुवना हो गया है। इसका प्रधान कारण तत्यार प्यवमें बादको कितना हो संघोषन, परिवर्तन तथा परिवर्षन किया वाना, युलनास्कर टिप्पण-वैत कुछ विशिष्ट परिविष्टोंका साथमें लगाय वाना घोर प्रस्तावनाका घासाले घषिक सन्या हो जाना है इन सबसे जहाँ प्रन्थका विस्तार बढा है वहाँ इसकी उपयोग्तियोमं भी वृद्धि हुई है।

इस प्रन्यकी तैयारीमें कोठियाजीको बहुत कुछ परिषम उठाना पड़ा है, छ्याईका काम प्रपत्ती देवरेसमें इच्छानुकल पुढतापूर्वक यीघ्र करानीके लिये देहली रहना पड़ा है भीर पुरुरीहियका सारा भार प्रमेल ही वहन करना पड़ा है। इस सब काममें बीरलेवा-मिन्दरसम्बन्धी प्राय:—ह महीनेका प्रधिकांत समय ही उनका नहीं लगा बिल्क बहुतता निजी समय भी लाई हुमा है भीर तक हो जाकर यह प्रन्य इस रूपमें प्रस्तुत हो सका है। मुझे यह देवकर सत्तोच है कि कोठियाजीको इस ग्रन्थरलंके प्रति जीता कुछ सहज घनुराग धौर प्रावर्थण या उसके घनुरूप ही वे प्रन्य के इस संस्करणको प्रस्तुत करनेमें समर्थ होतक है, धौर इसपर उन्होंने इसमें ही प्रपूर्व 'सम्पादकी क्यांत्र सम्माना व्यक्त को है। प्रपत्ती इस इतिहै निये ग्राप प्रवर्ध समाजे च व्यवायगात्र हैं।

म्रन्तमें कुछ मनिवार्य कारणवश ग्रन्यके प्रकाशनमें जो विलम्ब हुमा है उसके लिये मैं पाठकोंसे क्षमा चाहता हूँ। प्राशा है वे प्रस्तुत संस्करण की उपयोगिताको देखते हुए उसे क्षमा करेंगे।

वेहली १व मई १६४४ } जुवलकिशोर मुस्तार संस्थापक 'बीरतेबामन्दिर'

### द्वितीय संस्करण

वीर सेवामन्दिर से प्रकाशित 'स्यायदीपिका' का प्रथम संस्करण समाप्त हो गया था। और कई स्थानों से उसकी मांग ग्रा रही थी। बम्बर्ड परीक्षालय के पठनकम में होने से उसका ग्रभाव विशेष सटक रहाथा। इस कःरण उसका पुनः प्रकाशन करना पडा। प्रथम संस्करण कितना लोकप्रिय हम्रा भीर समाज में उसकी क्या कुछ मांग बढी, इससे उसकी लोकप्रियता का सबत मिल जाता है। सम्पादन-संशोधन उसका अनुवाद, प्रस्तावना, संस्कृत टिप्पण और शब्दकोष बगैरह के उपयोगी परिशिष्टों से वह कैवल छात्रों के ही उपयोग की वस्तुनहीं रही किन्तु विद्वानों के भी उपयोग में घाने वाली कृति है। वीरसेवामन्दिर के विद्वान पं० बालचन्द जी सिद्धान्त शास्त्री धौर परमानन्द शास्त्री दोनों ने मिलकर प्रफ ग्रादिका संशोधन कर इस संस्करण को शुद्ध ग्रीर सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया है, इसके लिए दोनों ही विद्वान धन्यवाद के पात्र हैं। झाशा है पाठकगण इसे श्रप-नाएँगे । प्रेमचन्द जंन सं अंत्री. बीरसेकालिकर

## संकेत**–सूची**′

| ::0::                     |                              |                              |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| ग्रकलंकग्र०}<br>श्रकलक० ∫ | ध्रकलंकप्रन्थ <b>त्रय</b>    | (सिंधी ग्रन्थमाला, कलकत्ता)  |  |  |  |
| ग्रध्यात्मक <i>०</i>      | भ्रध्यात्मकमलमार्त्तग्ड      | (वीरसेवामन्दिर, सरसावा)      |  |  |  |
| ग्रमरको∙                  | <b>ग्र</b> मरकोष             | (निर्णयसागर, वम्बई)          |  |  |  |
| प्रष्टश <b>॰</b>          | <b>भ</b> ष्टशती              | "                            |  |  |  |
| <b>भ</b> ष्टस•            | घ्रष्टसहस्री                 | ,,                           |  |  |  |
| म्रा० प०                  | भाराप्रति पत्र               | (जैनसिद्धान्त भवन, श्रारा)   |  |  |  |
| <b>ग्रा</b> प्तप० े       | ब्राप्तपरीक्षा               | (जैनसिद्धान्त० कलकत्ता)      |  |  |  |
| श्राप्तपरी∘ ∫             |                              |                              |  |  |  |
| <b>ग्रा</b> प्तमी ०       | <b>ग्रा</b> प्तमीमांसा       | "                            |  |  |  |
| ग्राप्तमी० वृ०            | <b>ग्रा</b> प्तमीमांसावृत्ति | ,,                           |  |  |  |
| काव्यमी०                  | काव्यमीमांसा                 | "                            |  |  |  |
| चरकस०                     | चरकसंहिता                    | (निर्णयसागर, बम्बई)          |  |  |  |
| जैनतर्कभा ०               | जैनतकंभाषा                   | (सिंधी ग्रन्थमाला, कलकत्ता)  |  |  |  |
| जैनशिलालेखसं०             | जैनशिलालेखसंग्रह             | (मा० ग्रन्थमाला, बम्बई)      |  |  |  |
| जैमिनि०                   | जैमिनिसूत्र                  | (निर्णयसागर, बम्बई)          |  |  |  |
| जैनेन्द्रव्या <i>०</i>    | जैनेन्द्रव्याकरण             | (                            |  |  |  |
| तकंदी ०                   | तर्कदीपिका                   | (छन्त्रलाल ज्ञानचन्द, बनारस) |  |  |  |
| तकंस •                    | तर्कसंग्रह                   | n                            |  |  |  |
| तर्कसग्रहपदकु०            | त <b>कंसग्रहपदकुत्य</b>      | ,,                           |  |  |  |
| तत्त्ववैशा०               | त <b>त्त्ववैशारदी</b>        | (चौखम्बा, काशी)              |  |  |  |
| तत्त्वसं०                 | त <b>त्त्वसंग्रह</b>         | (गायकवाड, बड़ौदा)            |  |  |  |

१ जिन ग्रन्थों या पत्रादिकोंके प्रस्तावनादिमें पूरे नाम दे दिये गये हैं उनको यहाँ संकेतसूचीमें छोड़ दिया है। —सम्पादक

```
तत्त्वार्थवात्तिक
                                              (जैनसिद्धान्त०, कलकत्ता)
 तत्त्वार्यवा०
                     तत्त्वार्थवृत्ति श्रुतसागरी
                                              (लिखित, बीरसेवामन्दिर)
 तत्त्वार्थं वृ०श्रु०
 तस्वार्थश्लो०
 तस्वार्थश्लोकवा ०
 त० इलो
 तत्त्वार्थश्लो : भा •
                     तत्त्वार्थश्लोकवात्तिकभाष्य
 तत्त्वायंस् ० रे
                                                (प्रथमगुच्छक, काशी)
                     तस्वार्थसूत्र
 त० स०ै
 तत्त्वार्थाधि० भा० तत्त्वार्थाधिगमभाष्य
                                               (बर्हतप्रभाकर, पुना)
तात्पर्वंपरिश •
                   तात्पर्यंपरिशक्षि
                    तिलोयपण्णत्ति
तिलो० प०
                                           (जीवराजग्रन्थ०, शोलापुर)
दिनकरी
                    सिद्धान्तमुक्तावलीटीका (निर्णयसागर, बम्बई)
द्रव्यस०
                   द्रव्यसग्रह
न्यायकलि०
                   न्यायकलिका
                                            (गङ्गानाथ भा)
                                        (माणिकचन्द्रग्रन्थमाला, बम्बई)
न्यायक् ०
                   न्यायकुमुदचन्द्र
न्यायकुम् ०
न्यायकुमु ० ी
                   न्यायकुसुमाञ्जलि
                                           (चौलम्बा, काशी)
न्यायकुसु प्रकाश ० न्यायकुसुमाञ्जलित्र ० टीका
न्यायदी ०
                   न्यायदीपिका
                                           (प्रस्तुत श्रस्करण)
न्यायप्र०
                   न्यायप्रवेश
                                            (गायकबार, बहौदा)
न्याबि ०
                   न्यायबिन्द्
                                            (चौखम्बा काशी)
न्याबि०टी०
                   न्यायविन्द्र टीका
                   न्यायमजरी
न्यायम ०
                                                   ,,
न्यायवा०
                  न्यायवात्तिक
                                                   ,,
न्यायबा ० तात्प ०
न्यायवा० ता०
```

```
( 40 )
```

```
(ग्रकलङ्ग्रन्थत्रय)
न्यायवि ०
                    त्याविनिज्जय
न्यायवि. वि. लि. ो न्यायविनिश्चयविवरण (वीरसेवामन्दिर, सरसावा)
न्यायवि. वि. लि.
                      लिखित
न्यायस् ०
                    न्यायसुत्र
                                           (चौसम्बा, काशी)
                   न्यायावतारटीकाटिप्पणी (श्वेताम्बरकान्ध्रेंस, बम्बई)
न्यायाव ० टी ० टि ०
पत्रपरी०
                    पत्रपरीक्षा
                                         (जैनसिद्धान्त०, कलकत्ता)
                                          (पं० घनवयामदासजी का)
परीक्षाम्॰
                    परीक्षामु०
पात • महाभा •
                   पातञ्जलिमहाभाष्य (चौलम्बा, काशी)
                    प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार (यशोविजयग्र०, काशी)
प्रमाणनय०
                                        (माणिकचन्द ग्रन्थ०, बम्बई)
 प्रमाणनि ०
                    प्रमाणनिर्णय
                                        (सिंबीग्रन्थमाला, कलकत्ता)
 प्रनाणमी ०
                    प्रमाणमीमांसा
 प्रमाणमी० भा०
                    प्रमाणमीमांसाभाषाटिपण
 प्रमाणसं ०
                     प्रमाणसंग्रह
                                               (बकलकुग्रन्थत्रम)
 प्रमाणसं० स्वो०
                    प्रमाणसंग्रह स्वोपझवृत्ति
                     प्रमालक्षण
  प्रमालकः
                                        (पं • महेन्द्रकुमारजी, काशी)
  प्रमेयक०
                     प्रमेयकमलमात्तंण्ड
                                         (पं० फुलचन्दजी, काशी)
  प्रमेयर०
                      प्रमेयरत्नमाला
                                         (रायचन्द्रशास्त्रमाला, बम्बई)
  प्रवचनसा ०
                      प्रवचनसार
                                          (चौलम्बा, काशी)
  प्रशस्तपादभा •
                      प्रवस्तपादभाष्य
                                           (चौखम्बा, काशी)
  प्रकरणपञ्जि०
  प्रमाणप०
                                           (जैनसिद्धान्तप्र०, कलकत्ता)
  प्रमाणम •
                                           (राहलजी सम्पादित)
                       प्रमाणवात्तिक
   प्रमाणवा०
```

```
(मैसूर यूनिवसिटी)
प्रमाणसं •
                   प्रमाणसमुच्चय
                                           (प्रमाणमीमासामें उपयुक्त)
                   मनोरयनन्दिनी
मनोरथन ०
                   मीमांसाइलोकवात्तिक
                                           (बौसम्बा, काशी)
सी० श्लो०
                                            (मा॰ प्रत्यमाला, बम्बई)
                   युक्त्यनुषासनटीका
युक्त्यनुशा० टी०
                                           (चौखम्बा, काशी)
योगसु०
                   योगसूत्र
                    राजवासिक
                                           (जैनसिद्धान्त ), कलकत्ता)
राजवा०
                                            ( अकलंकग्रन्थत्रय )
लषीय०
                    लघीयस्त्रय
                                            (मा॰ ग्रन्थमाला, बम्बई)
लचीय ० तात्पर्यं ०
                   सभीयस्त्रयतात्पर्यंवृत्ति
                    लघीयस्त्रय स्वोपज्ञविवृति (प्रकलंकग्रन्थत्रय)
लघी ०स्वो. बि.
                    लघुसर्वज्ञसिद्धि
                                             (मा० ग्रन्थमाला, बम्बई)
लघुसवंज्ञ ०
                                             (बौलम्बा, काशी)
                    वाक्यपदीय
 वाक्यप ०
 वैशेषिक. सुत्रोप.
 वैशेषि उप
 वैशे. सूत्रोप
                     वैशेषिकसूत्र
 वैशेषिकस्०
                                                   ,,
                     शब्दशक्तिप्रकाशिका
 হাত্তহা ০
                                             (धानन्दाश्रम, पूना)
 शावरभा ०
                     जाबरभाष्य
                                            (विद्याविलास प्रेस, काशी)
                     ज्ञास्त्रदीपिका
 शास्त्रदी ०
                                             (चौलम्बा, काशी)
                     वड्दर्शनसमुज्बय
 षडदर्श ०
                                            (भाण्डारकर०, प्रना)
                     सर्वदर्शनसग्रह
 सर्वदर्श ०
                     सर्वार्थसिद्धि
                                             (सोलापर)
 सर्वार्थं ०
 सर्वार्थसि०
 साहि॰द०
                     साहित्यदर्पण
 सांस्यः माठरवः
                    सांस्यकारिका माठरवृत्ति (चौसम्बा, काशी)
 सिद्धिविनि, टी.
                     सिद्धि विनिश्चयटीका
                                               (सरसावा)
                                                (निर्णयसागर, बम्बई)
 सिद्धान्तम०
                     सिद्धान्तम्बतावली
 सि॰ मु॰
```

```
( १२ )
```

(बाहतप्रमाकर, पूना) स्याद्वादग्रनाकर स्या. रत्ना. स्वयम्भु० स्वयम्भूस्तोत्र (प्रथमगुच्छक, काणी) हेतुबिन्दु हेत्रवि० (बड़ौदा संस्करण) भा. A ग्रारा ď٥ पंक्ति प्रति **む**. कारिका **স** ০ गा. प्रथमनाग प्रस्तावना

В

कित

सम्पा०

वृ. १२० प० १० [यथा], वृ. १७ पं. ५ [शिशपा]

बनारस

शिलालेख

सम्पादक

गाथा OR OR देहली प्रस्ता० प्रस्तावना

à.

टिप्पण

पत्र

पुष्ठ

ग्रपनी भ्रोर से निक्षिप्त पाठ---

fz.

ч.

g.

## प्राक्-कथन

व्याकरणके प्रमुद्धार दर्धन शब्द 'बृह्यते-निर्णीयते बस्तुतस्थकनेतेति वर्षनम् प्रमदा 'बृह्यते निर्णीयत दर्ध सस्तुतस्थिति वर्षनम्
इन दोनों व्युत्तित्योंके प्रधारपर दृश् धातुने निष्पन्त होता है। एहली
स्तुत्तित्योंके प्रधारपर दृश् धातुने निष्पन्त या परीक्षात्वरूप स्तु स्तुत्तिके प्रधारपर दर्धन शब्द तर्क-वितके, मन्यन या परीक्षात्वरूप स्तृति है।
दूसरी व्युत्तित्वके प्रधारपर दर्धन शब्दका प्रधं उल्लिखित विचारधाराके
द्वारा निर्णीत तत्त्वोकी स्वीकारता होता है। इस प्रकार दर्धन शब्द दार्धनिक जनत्में इन दोनों प्रकारके प्रधान व्यवस्त हुस्सा है धात्र निर्णानीमन सर्ताकों जो तत्त्वस्थनव्यत्ति मान्यताये है उनको धोर जिल ताविक्क पृद्दोंके प्रधारपर उन मान्यताप्रोंका समर्थन होता है उन ताविक्क पृद्दोंके दर्धनावरको प्रनातंत स्वीकार किया गया है।

सबसे पहिले दशेनोंको दो मागोंमें विभक्त किया जा सकता है— मारतीय दशेन और अमारतीय (पाक्यात्य) दर्शन । जिनका प्राप्तुमीक मारतीय दशेन और अमारतीय धीर जिनका प्राप्तुमोंक मारतवर्षके साहर पाक्यात्य देशोमे हुआ है वे प्रभारतीय (पाक्यात्य) दर्शन माने गते है । मारतीय दर्शन भी दो भागोंमे विभक्त हो जाते है—वैदिक दर्शन और सर्वीदक दर्शन और क्यार्टिक क्यार्टिक हुए हि स्वीद मर्वीदक दर्शन । वैदिक परम्परांके भन्दर जिनका प्राप्तुमीत हुआ है तथा नो वैदपरम्परांके पोषक दर्शन है वैदिक दर्शन माने जाते हैं और वैदिक परम्परांके पोषक जिनको स्वतन्त्र परम्परा है तथा जो वैदिक परम्परांके विरोधी दर्शन है जनका समावेश भवैदिक दर्शनोंमें होता है । इस सामान्य नियमके साधारपर वैदिक दर्शनोंमें मुक्यतः सांक्य, वेदान्त, मीमांसा, थोग, त्याय तथा वैश्वीक दर्शन स्थाते हैं और जैन, बौद्ध तथा चार्यांक दर्शन, भवैदिक दर्शन हरते हैं ।

वैदिक ग्रौर भवैदिक दर्शनोंको दार्शनिक मध्यकालीन यूगमें कमसे ब्रास्तिक और नास्तिक नामोसे भी पुकारा जाने लगा था, परन्तु मालुम पडता है कि इनका यह नामकरण साम्प्रायिक व्यामोहके कारण वेद-परम्पराके समर्थन और विरोधके ग्राधारपर प्रशसा और निन्दाके रूपमें किया गया है। कारण, यदि प्राणियोंके जन्मान्तररूप परलोक, स्वर्ग ग्रीर नरक तथा मुक्तिके न माननेरूप धर्थमे नास्तिक शब्दका प्रयोग किया जाय तो जैन और बौद दोनों ग्रवैदिक दर्शन नास्तिक दर्शनोंकी कोटिसे निकल कर ग्रास्त्रिक दर्शनोकी कोटिये ग्रा जायेंगे क्योंकि ये दोनों दर्शन परलोक, स्वर्ग और नरक तथा मुक्तिकी मान्यताको स्वीकार करते है। ग्रीर यदि जगतका कर्ता अनादिनिधन ईश्वरको न माननेरूप अर्थमें जारितक शहरका प्रयोग किया जात तो सांस्य ग्रीप मीमाँसा दर्शनोकों भी ग्रास्तिक दर्शनोकी कोटिसे निकालकर नास्तिक दर्शनोकी कोटिसे पटक देना पडेगा: क्योंकि ये दोनों दर्शन ग्रनादिनिधन ईश्वरको जगतका कर्ता माननेसे इन्कार करते है। 'नास्तिको वेदनिन्दकः' इत्यादि वाक्य भी हमे यह बतलाते है कि वेदपरम्पराको न माननेवालों या उसका विरोध करने-वालोके बारेमे ही नास्तिक शब्दका प्रयोग किया गया है। प्राय: सभी सम्प्रदायोमे प्रपनी परम्पराके माननेवालोंको ग्रास्तिक और ग्रपनेसे भिन्न दसरे सम्प्रदायकी परम्पराके माननेवालोंको नास्तिक कहा गया है। जैनसम्प्रदायमे जैनपरम्पराके माननेवालोको सम्यग्दध्टि श्रीर जैनेतर परम्पराके माननेवालोंको मिथ्यादिष्ट कहनेका रिवाज प्रचलित है। इस कथनका तात्पर्य यह है कि भारतीय दर्शनोंका जो ब्रास्तिक और नास्तिक दर्शनोंके रूपमे विभाग किया जाता है वह निर्यंक एव अनुचित है।

उल्लिखित सभी भारतीय दर्शनोंसेसे एक दो दर्शनोंको छोड़कर प्रायः सभी दर्शनोंका साहित्य काफी विश्वालताको लिये हुए पाया जाता है। जैनदर्शनका साहित्य भी काफी विश्वाल प्रीर महान है। दिगस्बर धौर स्वेतास्वर दोनों दर्शनकारोंने समानरूपसे जैनदर्शनके साहित्यकी समृद्विभे काफी हाथ बड़ाया है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें परस्पर जो मतमेर पाया जाता है वह दार्शनिक नहीं, ग्रागमिक है। इसलिये इन दोनोंके दर्शन साहित्यकी समृद्धिके घारावाहिक प्रयासमें कोई श्रन्तर नहीं ग्राया है।

द्यानशास्त्रका मुख्य उद्देश्य वस्तु-स्वरूप व्यवस्थापन ही माना गया है। इस्तियने बस्तुका स्वरूप प्रतेकातास्त्रक (प्रतेकप्रमास्त्रक) निर्णीत क्या गया है। इस्तिय जैनदर्शनका मुख्य सिद्धान्त घनेकानत्वाद (प्रनेकान्त्रको मान्यता) है। प्रतेकान्त्रका प्रये है—परस्पर विरोधो हो। तस्पेकान्त्रको मान्यता) है। प्रतेकान्त्रका प्रये है—परस्पर विरोधो हो। तस्पेका एकत्र समन्वय। तार्स्य यह है कि जहाँ दूसरे दर्शनोमें बस्तुको सिर्फ स्व या प्रतिन्त सिर्फ एक या प्रतेक और विर्ण भिन्न या प्रविन्त सिर्फ एक या प्रतेक और विर्ण भिन्न या प्रपिन्त स्वीकार किया गया है वहाँ जैन दर्शनमें बस्तुको सत् क्षीर प्रत्य , सामान्य और विशेष, तिस्य प्रति प्रतिन्त्र प्रतिन्त्र, स्वानान्य और प्रतिन्त, क्षानान्य क्षीर प्रतिन्त, क्षानान्य विरोध, तिस्य-प्रतिन्त्र, एक और प्रतेक तथा भिन्न और प्रतिन्त, सामान्य विरोध, तिस्य-प्रतिन्त्र, एक्त क्षीर भन्न-अभिनन्त्य नस्तुत्व सामान्य विरोध, तिस्य-प्रतिन्त्र, प्रतिक करती है।

बस्तुकी इस प्रनेक धर्मात्मकतार्क निर्णयम साधक प्रमाण होता है। इसिलयं दूसरे दर्शनांकी तरद जैनदर्शनमं भी प्रमाण-मान्यताको स्थान दिया गया है। तिकन दुसरे दर्शनांमें नहीं कारकसाकस्यादिको प्रमाण माना गया है नहीं जैनदर्शनमं सम्यकान (यपने धौर स्पूर्व घर्यके निर्णयक कान) को ही प्रमाण माना गया है क्योंकि अग्ति-क्रियाके प्रति जो करण हो उसीका जैनदर्शनमं प्रमाण माना गया है क्योंकि अग्ति-क्रियाक स्वाति जो करण हो उसीका जैनदर्शनमं प्रमाण नामसे उस्लेख किया गया है। अत्यतिकामके प्रति करण उक्त प्रशासका नान ही हो सकता है, कारकसाक-स्वादि नहीं, कारण कि क्रियाके प्रति स्वयत्न प्रचार्त्व क्याक्ष्महित्सक्यों सार्वक कारणको ही व्याकरणवास्त्रमें करणसंज्ञा दी गयी है। धीर

१ 'साधकतमं कारणम् ।'--जैनेन्द्रव्याकरण १।२।११३।

ग्रन्थविहतरूपमे जिप्तिकियाका साथक उक्त प्रकारका ज्ञान ही है। कारक-साकल्यादि जिप्तिकयाके साथक होते हुए भी उसके ग्रन्थविहतरूपसे साथक नहीं हैं इसलिए उन्हें प्रमाण कहना प्रतृचित है।

प्रमाण-मान्यताको स्थान देनेवाले दर्शनोंमे कोई दर्शन सिर्फ प्रत्यक्ष-प्रमाणको. कोई प्रत्यक्ष ग्रीर अनुमान दो प्रमाणोंको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान भीर भागम इन तीन प्रमाणीको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम भीर उपमान चार प्रमाणोको, कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान धौर ग्रर्थापत्ति पाँच प्रमाणोंको और कोई प्रत्यक्ष, अनुमान, ग्रागम, उपमान, श्चर्यापत्ति और अभाव इन छह प्रमाणोंको मानते है। कोई दर्शन एक सम्भव नामके प्रमाणको भी अपनी प्रमाणमान्यतामे स्थान देते है। परन्त जैनदर्शनमें प्रमाणकी इन भिन्त-भिन्त संख्यास्रोको यथायोग्य निर-थंक, पुनरुक्त और अपूर्ण बतलाते हुए मूलमे प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो ही भेद प्रमाणके स्वीकार किये गये हैं। प्रत्यक्षके अतीन्द्रिय और इन्द्रिय-जन्य ये दो भेद मानकर अतीन्द्रिय प्रत्यक्षमे अवधिज्ञान, मनःपर्यस्त्रज्ञान भीर केवलज्ञानका समावेश किया गया है तथा इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे स्पर्शन. रसना, घ्राण. चक्षु ग्रीर कर्ण इन पांच इन्द्रियों ग्रीर मनका साहाय्य होनेके कारण स्पर्शनिन्द्रिय-प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय-प्रत्यक्ष, झाणेन्द्रिय-प्रत्यक्ष. चक्ष्इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, कर्णेन्द्रिय-प्रत्यक्ष श्रौर मानस प्रत्यक्ष ये छह भेद स्वीकार किये गये है । अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके भेद अवधिज्ञान और मनःपर्यय-ज्ञानको जैनदर्शनमे देशप्रत्यक्ष संज्ञादीगई है। कारण कि इन दोनों ज्ञानोंका विषय सीमित माना गया है और केवलज्ञानको सकलप्रत्यक्ष नाम दिया गया है क्यों कि इसका विषय असीमित माना गया है अर्थात् जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ ग्रपने ग्रपने त्रिकालवर्ती विवर्तो सहित इसकी विषयकोटिमें एक साथ समा जाते है। सर्वज्ञमें केवलज्ञान नामक इसी सकलप्रत्यक्षका सद्भाव स्वीकार किया गया है। श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्षको परमार्थ-प्रत्यक्ष भौर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको साव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा

प्राक्कथन ५

जाता है। इसका सबब यह है कि सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान यद्यपि ब्रात्मोत्य हैं क्योंकि ज्ञानको ब्रात्माका स्वभाव वा गुण माना गया है। परन्तु श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही स्वतन्त्ररूपसे ब्रात्मामें उद्भुत हुम्रा करते हैं इसलिये इन्हे परमार्थ संज्ञा दी गई है भीर इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ब्रात्मोत्य होते हुए भी उत्पत्तिमें इन्द्रियाधीन हैं इसलिये वास्तवमें इन्हें प्रत्यक्ष कहना प्रनुचित ही है। घ्रतः लोकव्यवहारकी दृष्टिसे ही इनको प्रत्यक्ष कहा जाता है। वास्तवमें तो इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षोंको भी परोक्ष ही कहना उचित है। फिर जब कि ये प्रत्यक्ष पराघीन है तो इन्हें परोक्ष प्रमाणोंमें ही ग्रन्तर्भत क्यों नहीं किया गया है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि जिस भानमे ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान हो उस ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमें ग्रन्तर्भूत किया गया है और जिस ज्ञानमे ज्ञेय पदार्थका इन्द्रियोंके साथ साक्षात् सम्बन्ध विद्यमान न हो । परम्परया सम्बन्ध कायम होता हो उस ज्ञानको परोक्ष प्रमाणमें अन्तर्भत किया गया है। उक्त छहों इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षों (सां-व्यवहारिक प्रत्यक्षो) में प्रत्येककी भवग्रह, ईहा, श्रवाय श्रौर घारणा ये चार-चार श्रवस्थाएँ स्वीकार की गयी हैं। श्रवग्रह—ज्ञानकी उस दुर्बल श्रवस्थाका नाम है जो श्रनन्तरक।लमे निमित्त मिलनेपर विरुद्ध नानाकोटि विषयक सशयका रूप घारण कर लेती है और जिसमे एक अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि भी शामिल रहती है। सशयके बाद प्रवप्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक भ्रतिर्णीत भावनारूप ज्ञानका नाम ईहा माना गया है। और ईहाके बाद अवग्रहज्ञानकी विषयभूत कोटि विषयक निर्णीत शानका नाम श्रवाय है। यही ज्ञान यदि कालान्तरमें होनेवाली स्मृतिका कारण बन जाता है तो इसे धारणा नाम दे दिया जाता है। जैसे कहीं जाते हुए हमारा दूर स्थित पुरुषको सामने पाकर उसके बारेमें "यह पुरुष है" इस प्रकारका ज्ञान अवसह है। इस जानकी दर्बलता इसीसे जानी जा सकती है कि यही ज्ञान धनन्तरकालमें निमित्त मिल जानेपर

बहुपुरब है या ठूठ" इस प्रकारके सशयका रूप सारण कर विया करता है। यह सशय धपने धनतर्तकालमे निर्मात विशेषके धाधाप्पर 'मालूम पढ़ता है कि यह पुरुष ही हैं पथवा 'उसे पुरुष हो होना वाहियें, हस्यादि प्रकारते ईहा बानका रूप धारण कर लिया करता है धीर यह ईहामान ही धपने धननतर समयो निम्ताविश्यके बलपर 'वह पुरुष ही है इस अकारके धयायशानरूप परिणत हो जाया करता है। हो जान नष्ट होनेसे पहले कालान्तरे होनेवालो 'धपुक तमय स्थानपर पैने पुरुषको देखा था' इस प्रकारकी स्मृतिमे कारणभूत जो धपना संस्कार मिताकरण छोड़ जाता है उसीका नाम धारणाज्ञान जैनदर्शनमें माना नथा है। इस प्रकार एक हो इम्द्रियन्य प्रयक्ष (संव्यवहारिक प्रत्यक्ष) भिन्न र समयने भिन्न र निर्मित्तां धाषारपर प्रवयह, ईहा, धवाब धीर धारणा इन चार रूपोको घारण कर निया करता है धीर ये चार रूप प्रयेक इन्द्रिय धीर मनसे होनेवाले प्रयक्षकान्त सम्भव हुआ करते हैं।

जैनदर्शनमें परोक्षप्रमाणके पांच भेद स्वीकार किये गये हैं—स्मृति, प्रत्योक्षान, तर्क, अपुनान और सामा । इनसे धारणासूनक स्वतन्त्र जानविष्यका नाम स्मृति है। स्मृति और प्रत्यक्षमूनक वर्तमान और भूत पदास्त्रिक एकत्व स्वया साइट्यको ग्रहण करनेवाला प्रत्योक्षिण कहलाता है, प्रत्योक्षानमूनक दो पदार्थिक प्रविनामाव सम्बन्धक्य व्याप्तिका ग्रहक तर्क होता है और तक्ष्मृतक सायनसे सायका ज्ञान व्यापत्रका ग्रहक कर्क होता है और तक्ष्मृतक सायनसे सायका ज्ञान क्ष्मृतान गाना गया है। इसी तरह प्राप्तात्रान भी अनुमानमूनक ही होता है एसा निर्णय हो जानेक बार हो भीता किसी शब्दको मुनकर उसके प्रयंक्ष प्रमुक्त मार सकता है। इस कथानी यह निष्कर्ष निकला कि सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष होन्यकन्त्र है और परोक्ष प्रमाण संव्यवहारिक प्रत्यक्ष प्रमाण स्वाप्ता हो अन्तर है। बस, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण संव्यवहारिक प्रत्यक्षव्य है। बस, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण संव्यवहारिक प्रत्यक्षव्य है। बस, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण संव्यवहारिक प्रत्यक्षव्य है। बस, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण संव्यवहारिक प्रत्यक्ष स्वर्प है। बस, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण संव्यवहारी हो प्रत्यक्ष है। सस, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण संव्यवहारी हो स्वर्प हो स्वर्प हो स्वर्प स्वर्प हो स्वर्प हो स्वर्प स्वर्प स्वर्प स्वर्प स्वर्प हो स्वर्प स्वर्प

जैनदर्शनमें शब्दजन्य धर्यक्षानको झायम श्रमाण मानतेके साथ-साथ उस सम्बद्धी मी भागम प्रमाणके संस्कृति किया गया है और इस अकार जैनदर्शनमें शागम प्रमाणके दो प्रेय पान नियं गये हैं। एक स्वार्षप्रमाण और दूसरा परार्थक्रमाण । यूर्वोक सभी प्रमाण जानकर होनेके कारण स्वार्यप्रमाणकर ही हैं। परःतु एक आगम प्रमाण ही ऐसा है जिसे स्वार्थ-प्रमाण और परार्थक्रमाण उमयकर स्वीकार किया गया है। अब्बजन्य प्रमाण कीर एरार्थक्रमाण अध्यक्ष स्वीकार किया गया है। अब्बजन्य स्वांता जानकर होनेके कारण स्वार्थक्रमाणकर है। लेकिन खब्दमें चूकि जानकर्यताका स्थान है इस्तियं वह परार्थक्रमाणकर माना गया है।

यह परायंप्रमाणरूप शब्द बाक्य ध्रीर महावाक्यके भेदसे दो प्रकार-का है। इनमेंसे दो या दोसे प्रविक पदोके समूहको वाक्य कहते हैं धौर दो या दो से अधिक वाक्योंके समूहको महावाक्य कहते हैं, दो या दो के अधिक महावाक्योंके समूहको भी महावाक्यके ही अन्तर्गत सममना चाहिये। इससे यह पिछ होता है कि परायंप्रमाण के का सक्ष्य क्यु हैं धौर वाक्य तथा महावाक्यरूप परायंप्रमाणके जो सक्य हैं उन्हें जैन-दर्शनमें नयसजा प्रदान की गई है। इस प्रकार जैनदर्शनमें वस्तुस्वरूपके व्यवस्थापनोम प्रभाणको तरह नयोंको भी महत्वपूर्ण स्वान दिया गया है। परायंप्रमाण धौर उसके ब्रह्मभूत नयोंका सक्षण निम्न प्रकार समभना चाहिए—

"वक्ताके उद्दिष्ट प्रयंका पूर्णरूपेण प्रतिपादक वाक्य और महावाक्य प्रमाण कहा जाता है और वक्ताके उद्दिष्ट प्रयंके प्रशंका प्रतिपादक पद, वाक्य और महावाक्यको नृयसका दी गयी है।"

इस प्रकार ये दोनो परार्थप्रमाण भीर उसके श्रवभूत नय वचनरूप है भीर चुकि वस्तुनिष्ठ सत्व भीर श्रमत्व, सामान्य भीर विशेष, नित्यत्व भीर श्रान्यत्व, एकत्व भीर श्रमेकत्व, निम्तत्व और भ्रमिन्त्व इस्पार्थित परस्पर विरोधी दो तत्त्व श्रयवा तद्विशिष्ट वस्तु ही इनका वाच्य है इस-निष्ण इसके साधारपर जैन दर्शनका सन्त्रभंगीजाद कायम होता है। श्रमांत् उक्त सत्त भ्रोर भ्रसत्त्व, सामान्य भ्रोर विषेष, नित्यत्व भ्रोर धनित्यत्व, एकत्व भ्रोर भ्रमेकत्व, भिन्नत्व श्रोर धमिन्तत्व इत्यादि गुगलधर्मा श्रोर एतदर्मविधाट-वस्तुके प्रतिपादनमे उक्त परार्थभ्रमाण भ्रोर उसके अंशभूत नय सातक्य पारण कर त्या करते हैं।

प्रमाणवचनके सातरूप निम्न प्रकार हैं-सत्व ग्रीर ग्रसत्व इन दो धर्मोमेसे सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका पहला-रूप है। ग्रसत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवचनका दूसरा रूप है। सत्व और ग्रसत्व उभयधर्ममुखेन क्रमशः वस्तुका प्रतिपादन करना प्रमाणवजनका तीसरा रूप है। सत्व और श्रसत्व उभयधर्ममुखेन युगपत (एकसाथ) वस्तुका प्रतिपादन करना ग्रसम्भव है इसलिये ग्रवक्तव्य नामका चौथा रूप प्रमाणवचनका निष्पन्त होता है। उभयधर्ममुखेन युगपत वस्तुके प्रतिपादनकी श्रसम्भवताके साथ-साथ सत्वमुखेन वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवचनका पाँचवाँ रूप निष्पन्न होता है। इसीप्रकार उभयधर्ममुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी असम्भवताके साथ-साथ असत्वमुखेन भी वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरससे प्रमाणवचनका छठा रूप वन जाता है। स्रौर उभयधर्म-मुखेन युगपत् वस्तुके प्रतिपादनकी ग्रसम्भवताके साथ-साथ उभयधर्म-मुखेन कमश. वस्तुका प्रतिपादन हो सकता है इस तरहसे प्रमाणवजनका सातवाँ रूप वन जाता है। जैनदर्शनमे इसको प्रमाणसप्तभगी नाम दिया गया है।

नयववनके तात कर निम्म प्रकार है—वस्तुके सत्व और असत्व इन तो पर्योग्नेसे सत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका पहला हर है। असत्व धर्मका प्रतिपादन करना नयवचनका दूसरा रूप है। उभय पर्योका क्रमवः प्रतिपादन करना नयवचनका तीसरा रूप है और चूले उभयमांका ग्रुपाद प्रतिपादन करना प्रसामन है इसन्विद्ध इस तरहसे प्रसादका सामा चीचा हुए नयवचनका निष्पन्न होता है। नयवचनके पांचरें, छठे और सातवें रूपोंको प्रमाधवचनके पांचरें, छठे और सातवें रूपोंके समान समक्ष लेना जाहिए। जैनदर्शनमें नयबचनके इन सात रूपोंको नयसप्तभगी नाम दिया गया है।

इन दोनों प्रकारकी सप्तभंगियोंमें इतना व्यान रखनेकी जरूरत है कि जब सत्व-धर्मसूखेन वस्तुका अथवा वस्तके सत्वधर्मका प्रतिपादन किया जाता है तो उस समय वस्तुकी असत्वधर्मविशिष्टताको अथवा वस्तके ग्रसत्वधर्मको अविविक्षित मान लिया जाता है और यही बात ग्रसत्वधर्ममुक्षेन वस्तुका अथवा वस्तु के ग्रसत्वधर्मका प्रतिपादन करते समय वस्तुकी सत्वधर्मविशिष्टता श्रथवा वस्तुके सत्वधर्मके बारेमें समभना चाहिए। इस प्रकार उभयधर्मोंकी विवक्षा (मूख्यता) ग्रीर ग्रविवक्षा (गोणता)के स्पष्टीकरणके लिए स्यादाद ग्रथीत स्यातकी मान्यताको भी जैनदर्शनमें स्थान दिया गया है। स्याद्वादका ग्रर्थ है -- किसी भी धर्मके द्वारा वस्तका श्रयवा वस्तके किसीभी धर्मका प्रतिपादन करते वक्त उसके अनुकूल किसीभी निमित्त, किसीभी दृष्टिकोण या किसी भी उद्देश्य को लक्ष्य मे रखना । श्रीर इस तरह से वस्तुकी विरुद्धधर्मविशिष्टता श्रथवा वस्तुमें विरुद्ध धर्मका ग्रस्तित्व ग्रक्षुण्य रक्खा जा सकता है। यदि उक्त प्रकारके स्याद्वादको नहीं अपनाया जायगा तो वस्त्की विरुद्धधर्मविश-ष्टताका ग्रथवा वस्तमे विरोधी धर्मका श्रभाव मानना ग्रनिवार्य हो जायगा और इस तरहसे ग्रनेकान्तवादका भी जीवन समाप्त हो जायगा।

इस प्रकार प्रनेकान्तवाद, प्रमाणवाद, सप्तभंगी बाद घोर स्याद्वाद ये जैनदर्शनके अनुदे सिद्धान्त हैं। इनमेंसे एक प्रमाणवादको छोडकर बाकीके चार सिद्धान्तों को तो जैनदर्शनकी अपनी ही निधि कहा आ सकता है और ये चारों सिद्धान्त जैनदर्शनकी अपूर्वता एवं महत्ताके भतीब परिचायक है। प्रमाणवादको यद्यागि दूसरे दर्शनों में स्थान प्राप्त है परन्तु जिस व्यवस्थित हो प्रशेर पूर्णताके साथ जैनदर्शनमें प्रमाणका विवेचन पाया जाता है वह दूसरे दर्शनोंमें नहीं मिल सकता है। मेरे इस कथनकी स्वामाविकताको जैनदर्शनके प्रमाणविवेचनके साथ दूसरे दर्शनों- के प्रमाणविवेचनका तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विद्वान् सहज ही में समक सकते हैं।

एक बात जो जेनदर्शनकी यहाँ पर कहनेके लिए रह गई है वह है सर्वज्ञतावारकी, धर्मात् जेनदर्शनमें सर्वज्ञतावारकों भी स्थान दिया गया है और इसका सब्द यह है कि धानमप्रमाणका भेद जो पराधंप्रमाण धर्मात् वचन है उसकी प्रमाणता बिना वर्षज्ञताके संभव नहीं है। कारण कि प्रत्येक दश्में सापतका बचन ही प्रमाण माना गया है तथा ध्राप्त धर्म-वक पुरुष ही हो सकता है धीर पूर्ण प्रवचकताकी प्राप्तिक लिए ब्यक्तिमें सर्वज्ञताका प्रदाब स्थलन प्रावस्थक माना गया है।

जैनदर्शनमे इन घनेकान्त, प्रमाण, नय, सप्तभगी, स्यात् ध्रीर सर्व-स्नाको साम्यताधोको गभीर ध्रीर विस्तृत विवेचनके द्वारा एक निकर्ष-पर पहुँचा दिवा गवा है। न्यायदीिषकामे श्रीमदिनिमन धर्मभूषक्षप्रतिने स्त्ती विषयोंका सरक ध्रीर सक्तिन दंगते विवेचन किया है ध्रीर श्री पं द्वारातिमाल कोठिया ने इते टिप्पणी घ्रीर हिन्दी ध्रनुवाइसे सुक्कत्त बनाकर सबंसाधारणके लिए उपादेव बना दिवा है। प्रस्तावना, परिविष्ट ध्रादि प्रकरणो द्वारा इसकी उपादेवता और भी बढ़ गई है। ध्रापने न्यायदीिषका के कठिन स्थान का भी परिवासके साथ सप्टीकरण किया के। विदस्तावान समादर होग। । इस्वलम ।

ा॰ ३१–३–४५ | वंशीधर जैन | वंशानरणाचार्य, न्यायतीर्थ, न्यायशास्त्री | साहित्यशास्त्री |

## सम्पादकीय

#### सम्पादन का विचार और प्रवृत्ति---

सन् ११३७की बात है। मैं उस समय बीरिबबालय पर्गोरा (टीकम-गढ़ C.I.) में प्रध्यापनकार्थ में प्रवृत्त हुवा था। वहाँ मुक्ते स्वायविधिका की घरणी दृष्टित खुतकेत प्रथम सकर मिता। वो छात्र उसे पढ़ चुके ये जहीने मेरी पुत: वही। यद्यपि मैं स्वायविधिका की सरलता, विश्वस्ता सादि विश्वस्तायों से पहनेसे ही प्रभावित एवं प्राकृष्ट था। इसीसे मैंने एक बार उसके एक प्रथमा विषय 'प्रशासारणधर्मववन' लक्षण पर 'तथ्यक्ष का लक्षण' शीर्षक के साथ 'वेनदर्शन' मेल्ले क्ला था। 'पर पर्गारा में उसका मुक्तता से एठन-पाठनका विशेष प्रवक्तर मित्रनेसे मेरी इच्छा उसे सुद्ध और छात्रोरमोगी बनाने की चौर भी बढ़ी। पढ़ाते समय ऐसी मुस्दर हतिमें स्वृद्धियों बहुत खटकती थीं। मौत उस समय उन्हें ययासम्बद्ध दूर करतेका प्रयत्न विषया। साथ में सपने विद्यास्थिके जिए स्वायवीधिका की एक 'प्रश्नोतरश्वली' भी तैयार की।

जब में सन् १९४० के जुलाईने वहाँ से ऋषभक्क स्वाचर्याश्रम चौराशी मधुरा में आया और वहाँ दो वर्ष रहा उस समय भी मेरी त्यायदीपिका विषयक प्रवृत्ति कुछ चलती रही । वहाँ मुक्ते काश्रमक सरस्तती भवनमे एक निसंदर प्रतिमें निम वर्ष को मेरी प्रवृत्तिम सहायक हुई। भैने सौचा कि न्यायदीपिका का संग्रोधन तो धरीक्षत है ही, आया में तक्तंत्र्यह पर न्यायवीपिनो या तकंदीपिका जैसी व्याख्या-संस्कृतका टिप्पण और हिन्दी धरुवाद मी कई दृष्टिमोसे भगेक्षित है। इस विचारके मनुसार उसका संस्कृत टिप्पण और सनुवाद तिकसा बारम्भ किया और कुछ लिखा भी गया। किन्तु संग्रीधनमें सहायक प्रतिमा क्रांदि साधना-भावते वह कार्य आगे मार्ट सहायका भावत सहाया। किन्तु संग्रीधनमें सहायक धर्मक प्रतिमों का होना धादि साधना-भावते वह कार्य आगे मार्ट तह वह सका। और प्रत्यंत तक बन्द पढ़ा रहा।

इयर जब मैं सन् १६४१ के फाले में थो सेसेवामिन्टरों भाषा तो दूसरे साहित्यक कार्यों मं प्रवृत्त रहतेले एक वर्ष तक तो उसमें कुछ भी योग नहीं दे गया। इसके बाद उसे पुनः प्रारम्भ किया भीर संस्थाके कार्यके बन्ने समयमे उसे बढ़ाता गया। मान्यवर मुक्तार सा० ने इसे मानुम करके प्रस्ताता प्रकट करते हुए उसे वीरतेवामिन्टर घण्यमालाते प्रकाशित करनेका विचार प्रदित्त किया। मैंने उन्हें धपनी सहमित दे दी। और तबसे (लगभग ६, ६ माहुसे) ध्रीवकांकतः इसीमें घणना पूरा पोण दिया। कई रात्रियोंके तो एक-एक दो-दो भी वच गये। इस तरह जिस सहसूत पूर्व पुन्दर इति के प्रति प्रेरा प्रारम्भते सहस्त प्रदुत्तम धरारा प्रवास रही है से उसके धर्मुक्यमें प्रस्तुत करते हुए मुक्ते बड़ी प्रस्ताता होती है

#### संशोधन को कठिनाइयां---

साहित्यिक एवं बन्यसम्पादक जानते है कि मुद्रित फ्रीर अमुद्रित दोनो ही तरहकी प्रतियोम केंसी और कितनी अमुद्रिया रहती हैं। कीर उनके सशीयनमें उन्हें कितना थम और शक्ति लगानी पहती हैं। कितने हो ऐसे स्वया क्याते हैं जहां पाठ चुटित रहते हैं और जिनने सानानेम दिमाग स्करूर हैरान हो जाता हैं। इसी बातका कुछ अनुभव पुर्फ़े भी प्रस्तुत न्यायदीपिकाके सम्पादनमें हुमा है। यद्यपि न्यायदीपिकाके अनेक मंकरण हो चुके और एक लावे प्ररक्षेत्र उसका पठन-गाठन है पर उसमें जो गुटित गाठ और अगुद्धियों चली खा रही है जनका मुखार नहीं हो सक्ता। यहाँ मिं सफ् कुछ बृदित पाठों को बता देना चाहता हूँ जिससे पाठकोको मेरा क्यन प्रसस्त प्रतीत नहीं होगा—

### मुद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ

पृ०३६ प० ४ 'सर्वतो वैशद्यात्पारमाधिकं प्रत्यक्षं' (का०प्र०) पृ०६३ पं० ४ फ्रम्पमाये च बूमानुपलम्भे' (सभी प्रतियोमें) पृ०६४ पं० ५ 'सर्वोपसंहारवतीमपि' पृ० ७० पं० १ 'श्रनिभिन्नेतस्य साध्यत्वेऽतित्रसङ्गात्' (सभी प्रतियोंमें) पृ० १०८ पं० ७ 'श्रदृष्टान्तवचनं तु'

#### प्रमुद्रित प्रतियों के छूटे हुए पाठ

स्रारा प्र० प० १४ 'म्रानिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्ययगोचरत्वं विक-ल्पप्रसिद्धत्वं । तदद्वयविषयत्वं प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।'

प० प्रति प० ६ 'सहकुताञ्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमविष्ज्ञानं । मनःपर्ययज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपकामः ॥'

स्पूल एव सूक्ष्म प्रश्नुद्धियों तो बहुत हैं वो दूसरे सस्करणोंको प्रस्तुत संस्करणके साथ मिलाकर पहनेसे बात हो सकती हैं। हमने इन प्रशु-द्धियोंको दूर करते तथा खुट हुए पाठों को दूसरी ज्यादा शुद्ध प्रतियोक्ते प्रधार से सयोजित करनेका ययसाध्य पूरा करने किया है। फिर भी सम्मव है कि दुग्टिरोध या प्रमादजन्य कुछ प्रशुद्धियाँ पभी भी रही हों। संग्रीखनमें उपयुक्तर प्रतियों का परिचय-

प्रस्तुत संस्करणमें हमने जिन मुद्रित ग्रौर श्रमुद्रित प्रतियोंका उपयोग किया है उनका यहाँ कमशः परिचय दिया जाता है :—

प्रथम संस्करण—प्राजसे कोई ४६ वर्ष पूर्व सन् १८६६ में कलाषा भरमाणा निटवेने मुदित कराया था। यह सत्करण अब प्राय: अवन्य है। इसकी एक प्रति मुक्तारसाहवके पुस्तकभण्डारमें सुरक्षित है। इसरे मुद्दितोंकी अपेका यह शब है।

हितीय संस्करण—वीर निर्वाण स. २४३६ मे पं. खूबचन्दजी झास्त्री द्वारा सम्पादित और उनकी हिन्दीटीका सहित जैनक्रम्यरलाकरकार्यालय द्वारा बम्बईमें प्रकट हुआ है। इसके मूल और टीका दोनोंमें स्खलन है।

नुतीय संस्करण —वीर निर्वाण सं० २४४१, ई० सन् १९५५ में भारतीय जैनसिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था काशीकी सनातनी जैनसन्यमाला-की प्रोरसे प्रकाशित हुमा है। इसमें भी मसुद्धियाँ पाई जाती हैं। चतुर्ध संस्करण-चीर निर्वाण सं० २४६४, ई० सन् १६३८ में श्रीककुबाई पाठ्य-पुस्तकमाला कारंजाकी घोरसे मुद्रित हुग्रा। इसमें म्रसद्वियां कुछ ज्यादा पाई जाती हैं।

यही चार संस्करण ग्रब तक मुद्रित हुए हैं। इनकी मुद्रितायं मुसंज्ञा रक्बी है। शेष अमुद्रित—हस्तीनिश्वत-प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है—

ब — यह देहनों के नवे मन्दिरकी प्रति है। इसमें २३ पत्र हैं और प्रत्येक पत्रमें प्राय: २६-२६ पति हैं। उपहुक्त प्रतिवामीं सबसे क्षिणक प्राचीन और गृढ प्रति यही है। यह वि० सं० १७४६ के धादिकनामाले क्षण्यक्रकी तबसी निषम पं० जीतनागरक द्वारा लिखी गई हैं। इस प्रतिमं वह धन्तिम श्लोकभी है। जो बारा प्रतिकेखनावा दूसरी प्रतिवामें नहीं पाया जाता है। प्रत्यको श्लोकसंख्या सूचक पंप्रस्त ० १०००हजार १ यह शब्दभी लिखे हैं। इस प्रतिकाह समे उसे प्रयंस्थक व संजा रक्की है। यह प्रति हमें बाब पन्नालालजी प्रयवालको कुपासे प्राप्त हमें

क्या—यह प्राराके जैनसिखात भवनकी प्रति है जो बहाँ नं० २२/२ पर दर्ज है। इससे २७॥ पत्र हैं। प्रतिमें लेखनादिका काल नहीं है। 'मद्गुरों इत्यादि प्रतिम स्तोकसी इस प्रतिसे मीजूद हैं। पृठ २ और पृठ २ पर कुछ टिप्पणके बावभ भी दिये हुए हैं। यह प्रति मिजवर पं० नेमीचन्द्रती शास्त्री ज्योतियाचार्यं द्वारा प्राप्त हुई। इसकी ख्रारा प्रयं-मुक्त क्या संज्ञा रक्ष्मी है।

म—यह मनुराके ऋषमब्रह्मवर्थाश्रम चौरासीकी प्रति है। इसमें १३॥ पत्र है। वि० सं० १६५२ में जवपुर निवासी मुन्तालाल मणवान के द्वारा लिली गई है। इसमें प्रारम्भके दो तीन पत्रींपर कुछ टिप्पण भी है। प्रागे नही है। यद प्रति मेरे पित्र यं० राजवरतालत्री व्याकरणा-वार्य द्वारा प्राप्त हुई। इस प्रतिका नाम मनुराचीसक म रस्वा है।

१ 'संबत् १७४६ वर्षे ग्राध्विनमासे कृष्णपक्षे नवस्यां तियौ बुघ-वासरे लिखितं श्रीकुसुमपुरे पं० श्री जीतसागरेण।'—पत्र २३।

य-बहु पं. परमानन्दजीकी प्रति है। जो १६॥ पत्रों में समाप्त है। वि. सं. १६५७ में सीताराम शास्त्रीकी लिखी हुई हैं। इसकी प संज्ञा रक्सी है। ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागजपर है और ग्रन्छी दशामें है।

ये चारों प्रतियाँ प्रायः पुष्ट कागजपर है और अच्छी दशामें है प्रस्तुत संस्करराकी आवश्यकता और विशेषताएँ

पहिले संस्करण प्रिकताश स्वलित और प्रशुद्ध वे तथा न्यायदीणिका की लोकप्रियता उत्तरीयत रहती जा रही थी। बगाल संस्कृत रासीिषएका कलकताको अनन्यायप्रयमा परीकामें वह बहुत समस्ये निहित है। इपर माणिकचन्द परीकालय और महासभाके परीक्षालयमे भी विधारदपरीक्षा में सीलियट है। ऐसी हालवमें न्यायदीणिका जैसी मुन्द र रचनाके प्रमुख्य उसका शुद्ध एवं सर्वोपयोगी सस्करण निकालनेकी प्रतीव प्राययवारिया। उसीकी प्रतिकास रह प्रस्तुत प्रयत्न है। में नहीं कह सकता कि कहीं तक इसमें सफल हुया हूँ फिर भी मुन्मे इतना विश्वास है कि इससे प्रनेकोंको लाभ पहुँचेगा और जैन पाठशालामीक प्रध्यापकोंके लिये बड़ी सहायक होगी। क्योंकि इसमें कई विवेचताएँ है।

पहली विशेषता तो यह है कि मूलग्रन्यको गुढ़ किया गया है। प्राप्त सभी प्रतियोंके प्राथारसे अपूर्वियोंको हूर करके सबसे प्रविक्त हुए गठको मूलमें रखा है और दूसरी प्रतियों के पाठालरोको नीचे द्वितीय हुएनोटमें लड़ा सावस्यक मानूम हुमा दे दिया है। जिससे पाठकोंको गुढ़ि वर्षा है। जाससे पाठकोंको गुढ़ि वर्षा है। जास गाउकोंको गुढ़ि वर्षा है। जास हो। सके। देहलीको प्रतिको हमने सबसे ज्यादा प्रमाणभूत और शुद्ध समभा है। इसलिये उसे प्रादर्श मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोंको प्रथम स्थान दिया है। इसलिये उसे प्रारंग मानकर मुख्यतया उसके ही पाठोंको प्रथम स्थान दिया है। इसलिये मुलयन्यको प्रापक्त प्रथम प्रथल किया गया है। प्रवत्तरणवानयोंके स्थानको मुहकर ही। ठोने से बेहेटने दे दिया है प्रथला सालों छोड़ दिया है।

दूसरी विशेषता यह है कि ज्यायदीपिकाके कठिन स्वलोक्ता खुलासा करतेवाले विवरणात्मक एव संकलनात्मक 'प्रकाशास्त्र' संस्कृतटिप्पणीकी सायमें योजना की गई है जो विद्वानों और छात्रो के निये खास उपयोगी विद्व होगा: तीसरी विशेषता प्रनुवादको है। प्रनुवाद को मूलानुगामी श्रौर सुन्दर बनानेकी पूरी चेष्टा की है। इससे त्यायदीपिकाके विषयको हिन्दीभाषा-भाषी भी समक्ष सक्तेंगे श्रीर उससे यथेष्ट लाभ उठा सक्तेंगे।

चौथी विशेषता परिशिष्टोंकी है जो तुननात्मक प्रध्ययन करनेवालों के निये घौर सबेके निये उपयोगी है। सब कुल परिशिष्ट-है जिनमें न्याय-हीपिकागत प्रवतरणवानमों,ग्रन्थो,ग्रन्थकारो घादिका संकलनं किया गया है।

पौचवी विशेषता प्रस्तावना की है वो इस संस्करणकी महत्वपूर्ण ब्रीर सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। इसमें अन्यकार २२ विषयोंका जुलनात्मक एवं विकासकमसे विवेचन करते तथा छुटनोटोंगे प्रत्यात्मरोके प्रमाणोंको देनेके साथ प्रत्येसे उक्तिखित प्रत्यो और प्रत्यकारों तथा प्रमाणोंको देनेके साथ प्रत्येसे उक्तिखित प्रत्यो और प्रत्यकारों तथा प्रमाणांको देनेके साथ प्रत्येस एवं प्रामाणिक परिचय विस्तृतकस्ते कराया गया है। जो सभी के लिये विशेष उपयोगी है। प्राक्कयन भ्रादि की भी इससे गुज्य योजना हो गई है। इस तरह यह संस्करण कई विशेषतायोंने पूर्ण हवा है।

#### ग्राभार---

शत्मे मुक्ते प्रथमे विशिष्ट कर्त्तब्यका पालन करना धीर क्षेत्र है। वह है साभार प्रकाशनका। मुक्ते इसमें जिन महानुभावोते कुछ भी सहायता मिली है मैं कुतजतापूर्वक उन सबका नामोल्लेख सहित प्रामार प्रकट करता हुँ

मुस्तर्यं श्रीमान् प० कैलाशक्त्रश्री सिद्धात्तवास्त्रीते मेरे पत्रादिका उत्तर देकर पाठान्तर नेने भ्रादिके विषयमें अपना मूल्यवान् परामर्श दिया। मुक्यदं भ्रीर सहाध्यायी माननीय पं० महेन्द्रकृपारजी न्यायाचार्य- ने प्रकारेग उत्तर देकर मुक्ते भृतुम्रहीत क्रिया। मुक्यदं श्रद्धेय पं० सुक्त- सामान्य प्रकार प्रदेश पंठ सुक्त- सामान्य प्रकार मान्य प्रकार प्रकार

वंशीधरजी ब्याकरणाचार्यने संस्कृत टिप्पणको सुनकर ग्रावश्यक सुभाव देने तथा मेरी प्रार्थना एवं लगातार प्रेरणासे प्राक्कथन लिख देनेकी कृपा की और जिन अनेकान्तादि विषयोंपर मैं प्रकाश डालनेसे रह गया था उनपर श्रापने संक्षेपमें प्रकाश डालकर मुक्ते सहायता पहेंचाई है। मान्यवर मुख्तारसा० की भीर प्रेरणा ग्रीर सत्परामर्शतो मुक्ते मिलते ही रहे । प्रियमित्र पं० धमतलालजी जैनदर्शनाचार्यने भी मुक्ते सुभाव दिये। सहयोगी मित्र पं० परमान्दजी शास्त्रीने अभिनवों और धर्मभूषणोका संकलन करके मुक्ते दिया । बा॰ पन्नालालजी अग्रवालने हिन्दीकी विषय-सूची बनानेमें सहायता की बा० मोतीलालजी श्रीर ला० जुगलिकशोरजीने 'मिडियावल जैनिज्म'के ग्रग्नेजी लेखका हिन्दीभाव सम-भाया । उपान्तमें मैं घपनी पत्नी सौ० चम्रेलीदेवीका भी नामोल्लेख कर देना उचित समभता है जिसने ब्रारम्भमें ही परिशिष्टादि तैयार करके मुभे सहायता की । मैं इन सभी सहायकों तथा पर्बोल्लिखत प्रतिदाताझोंका माभार मानता है। यदि इनकी मुख्यवान सहायताएँ न मिली होतीं तो प्रस्तुत संस्करणमें जो विशेषताएँ माई है वे शायद न मा पार्ती । भविष्य में भी उनसे इसी प्रकारकी सहायता देते रहनेकी आशा करता हैं।

ग्रन्तमे जिन ग्रपने सहायकोंका नाम भूल रहा हूँ उनका भौर जिन गथकारों, सम्पादकों, लेखकों ग्रादिके ग्रंथों ग्रादिसे सहायता ली गई है. जनका भी ग्राभार प्रकाशित करता है। इति शम ।

ता० ६-४-४५ वीर सेवामन्दिर, सरसावा हाल देहली । स्वामान्दिर, सरसावा न्याद्याचार्व, म्यायतीर्थ, जैनदर्शनसास्त्री

#### सम्पादकीय

#### (द्वितीय संस्करण)

सन् १६४५ में बीर सेवामन्दिर में त्यायदीपिका का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ वा धीर धव तेईस वर्ष बाद उसका हुसरा संस्करण उसके द्वारा है। अब्द हो रहा है, यह प्रसन्ता की बात है प्रथम संस्करण कई वर्ष पूर्व ही ध्रप्राप्य हो गया चा धीर उसके पुत: प्रकाशन की प्ररणा हो रही थी। धत: हम द्वितीयसंस्करण के प्रकाशन से प्रध्यासियों बीर जिलामुधी की प्रय की ध्रमुशलिध के कारण उत्यन्त कठिनाई एवं नान-वाथा निक्क्य हो दूर हो जायेगी।

बीर खेवामन्दिर का यह प्रकाशन धरिक लोकप्रिय क्यों हुधा, यह तो इस प्रन्य के प्रधान कर्य जान सकते हैं। किन्तु यहाँ जो उल्लेख- नोय है वह यह कि इसकी प्रतावना, सशोधन, टिप्पण और गिरिखटों के उन्हें भी लाभ हुधा है जो कालेजों और विवविद्यालयों में दर्शन- विभाग हुधा है जो कालेजों और विवविद्यालयों में दर्शन- विभाग के प्रध्यक्ष या प्राध्यापक है और जिन्हें जैन तक्तंशास्त्र पर लेक्बर (आस्थान) देने पहते हैं। जयपुर में सन् १६३५ में ध्रविक्त भारतीय दर्शन परिवर्ध का प्रधिकान हुधा था। एक गोध्ठी के प्रध्यक्ष में बात राजेज्यस्वाद कानपुर। सभी के परिवर्ध के साथ मेरा भी परिवर्ध विवाग या। गोध्ठी के बाद बात राजेज्यस्वाद को जोर से सिम्मित हुधा था। एक गोध्ठी के प्रध्यक वे बात राजेज्यस्वाद कानपुर। सभी के परिवर्ध के साथ मेरा भी परिवर्ध विवाग या। गोध्ठी के बाद बात राजेज्यस्वाद को ले— न्याय-वीपिका का सम्पादन प्राप्त है किया है? भेर 'हा' कहने पर उत्वक्षी प्रधान करने लगे धीर सम्पादन के सम्बन्ध में जो कल्पनाएं कर रखी भी उन्हें भी प्रकट किया। इस उल्लेख से इतना ही धरिचेय हैं कि वैरेसंबामन्दिर का यह संस्करण जैनाम्यासियों के प्रतिदेशन जैनेतर

ग्रध्येताओं को भी उपयोगी ग्रीर लाभप्रद सिद्ध हुन्ना है। इस वृष्टि से ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण ग्रावश्यक था।

इसके पुन: प्रकाशन से पूर्व विरक्षेत्रामन्दिर के विद्वान् पण्यित परमानन्द जी साल्त्री ने इसे मेरे पास पुनराबलोकन के लिए भेज दिया या, पर में प्रपत्ते शोध-कार्यमें व्यस्त रहनेसे उसे प्रपातातःन रेख सकता। परन्तु हाँ, बीरसेवामन्दिर के ही विराट विद्वान् पण्यित सालवन्द जी विद्वान्त साल्यी ने प्रवस्य उसे परिश्रम पूर्वक देखा है और प्रूल तथा मनुवाद के प्रभु-सोधन भी करने की कृपा की है। इसके लिए मैं उनका माभारी हूँ। साथ ही बीरसेवामन्दिर के संवादकों तथा पण्यित परमानन्द जी साल्यी का भी धन्यवाद करता हूँ जिल्होंने इसका पुनः प्रकाशन करके और प्रस्तावना मादि का प्रभृतरींव्य करके मध्येतामों को लाभान्वित किया है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बाराणसी २६ जन १९६८. दरबारीलाल जैन, कोठिया (न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य एम. ए.)

## प्रस्तावनागत विषयावलो

| ::o::                                           |                      |  |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|--|--|
| <sup>विषय</sup><br>१ न्यायदीपिका और अभिनव धर्मः | पृष्<br><b>मण्या</b> |  |  |
| न्यायदी पिका                                    | ø                    |  |  |
| क) जैनन्यायसाहित्य में न्यायदीपिकाका स्थान      | । ग्रौर महत्व        |  |  |
| ख) नामकरण                                       |                      |  |  |
| ग) भाषा                                         |                      |  |  |
| र्ष) रचना-शैली                                  |                      |  |  |
| ङ) विषय-परिचय                                   |                      |  |  |
| १ मञ्जलाचरण                                     |                      |  |  |
| २ शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति                   |                      |  |  |
| ३ लक्षण कालक्षण                                 | 8                    |  |  |
| ४ प्रमाण का सामान्य लक्षण                       | 8                    |  |  |
| ५ घारावाहिक ज्ञान                               | 8                    |  |  |
| ६ प्रामाण्य-विचार                               | २                    |  |  |
| ७ प्रमाण के भेद                                 | २                    |  |  |
| द प्रत्यक्षकालक्षण                              | २                    |  |  |
| ६ ग्रर्थश्रीर ग्रालोक की कारणता                 | २                    |  |  |
| १० सन्निकर्ष                                    | ş                    |  |  |
| ११ सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष                       | ą                    |  |  |
| १२ मुरूय प्रत्यक्ष                              | 3                    |  |  |

## ( २१ )

|            | विषय                                 | ge         |
|------------|--------------------------------------|------------|
| १३         | सर्वज्ञता                            | \$ 3       |
|            | परोक्ष                               | 30         |
|            | स्मृति                               | 3 €        |
|            | प्रत्यभिज्ञान                        | 80         |
| १७         |                                      | 84         |
|            | अनुमान<br>अनुमान                     | 8.8        |
|            | भवयवमान्यता                          | 85         |
|            | हेतुलक्षण                            | 38         |
|            | हेतु-भेद                             | χs         |
|            | हेत्वाभास                            | Ęŧ         |
|            | पका में उल्लिखित ग्रन्थ और ग्रन्थकार |            |
|            |                                      |            |
| 8          | न्यायबिन्दु                          | € €        |
| 7          | दिग्नाग                              | Ę          |
| ₹          | शालिकानाथ                            | ६६         |
| ٧          | उदयन                                 | ६६         |
| ų          | वामन                                 | 90         |
| Ę          | तस्वार्थसूत्र                        | 9          |
| ৩          | श्राप्तमीमासा                        | <b>9</b> : |
| 5          | महाभाष्य                             | 9          |
| 3          | जैनेन्द्रव्याकरण                     | 9          |
| १०         | श्राप्तमीमासाविवरण                   | 90         |
| 8.8        | राजवात्तिक श्रीर भाष्य               | او         |
| <b>१</b> २ | न्यायविनिश्चय                        | اوا        |
|            | परीक्षामुख                           | 5          |
|            | -                                    |            |

| विषय                                          | वृष्ठ      |
|-----------------------------------------------|------------|
| १४ तस्वार्यश्लोकवास्तिक ग्रौर भाष्य           | <b>ة</b> १ |
| १५ प्रमाणपरीक्षा                              | <b>=</b> ? |
| १६ पत्र-परीक्षा                               | <b>द</b> ₹ |
| १७ प्रमेयकमलमार्त्तण्ड                        | <b>≠</b> ₹ |
| १८ प्रमाणनिर्णय                               | 28         |
| १६ कारुण्यकलिका                               | 28         |
| २० स्वामी समन्तभद्र                           | 98         |
| २१ भट्टाकलक्टूदेव                             | s &        |
| २२ कुमारनन्दि भट्टारक                         | <b>৯</b> ৬ |
| २३ माणिक्यनन्दि                               | <b>৯</b> ৬ |
| २४ स्याद्वादिवृद्धापृति                       | 55         |
| भिनव धर्ममूष्यम                               |            |
| १ प्रासिङ्गक                                  | 58         |
| २ ग्रन्थकार और उनके श्रभिनव तथा सितः विश्वेषण | <b>چ</b> و |
| ३ धर्मभूषण नामके दूसरे विद्वान                | 83         |
| ४ ग्रन्थकार धर्मभूषण ग्रीर उनकी गुरुपरम्परा   | ६२         |
| ५ समय-विचार                                   | <i>१</i> ३ |
| ६ व्यक्तित्व ग्रीर कार्य                      | १००        |
|                                               |            |

### प्रस्तावना

—: sk:---

## न्यायदीपिका और ग्रमिनव धर्मभृषग

किसी ग्रन्थ की प्रस्तावना या भूमिका लिखनेका उर्देश्य यह होता है कि उस ग्रन्थ प्रीर प्रस्कार एव प्राविष्कृत क्षस्याय विषयीके सम्बन्धमें ग्रातच्य वार्तो पर प्रकाध डाला जाय, जिससे हुसरे प्रतेक सम्भ्रान्त पाठकों को उस विषय की यथेट जानकारी सहजमें प्राप्त हो सके।

प्राज हम जिस ग्रन्थरः नकी प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहे हैं वह 'साय-दीपिका है। यद्यपि त्यायदीपिका के कई संस्करण निकस चुके हैं और प्रावः सभी जैन शिक्षा-संस्थाओं में उसका प्ररसे से पठनाठ के रूपमें बेशवे समादर हैं। किन्तु प्रभी तक हम ग्रन्थ और ग्रन्थकार के नामादि सामान्य परिचय के प्रतिहित्त कुछ भी नहीं जानते हैं—उनका ऐतिहा-सिक एवं प्रामाणिक ग्रन्थिकल परिचय घव तक मुप्राप्त नहीं है। ग्रतः न्यायदीपिका और प्रिमान वर्षभृषणका ययासम्भव सप्रमाण पूरा परिचय कराना है। प्रस्तुत प्रस्तावनाका मुख्य लक्ष्य है। पहले न्यायदीपिका के विषयपे विचार किया जाता है।

### १. न्याय-दीपिका

### (क) जैन न्यायसाहित्य में न्यायदीपिका का स्थान ग्रीर महत्त्व-

श्री प्रभिनन घमंभूषण यतिकी प्रस्तुत 'न्यायदीपिका' संक्षिप्त एवं प्रत्यन्त सुविशद धौर महत्वपूर्ण इति है। इसे जैनन्यायकी प्रथमकोटिकी भी रचना कही जाय तो प्रमुपयुक्त न होगा; क्योंकि जैनन्यायके धम्या- सियों के लिए संस्कृत भाषामें निवद सुवोध धौर सम्बद न्यायतत्त्वका सरस्ता से दिवाद विवेचन करनेवाली प्रायः यह प्रकेली रचना है, वो पाठक के हृदयर घपना सहब प्रभाव मिह्नुत करती है। देशाकी सतरहवी बातांक्द हुए धौर 'जैनतर्कभाषा' धादि प्रोड रचनाधों के रचिता है। देशाकी सतरहवी बातांक्द हुए धौर 'जैनतर्कभाषा' धादि प्रोड रचनाधों के रचने प्रभावसे प्रमावित हुए हैं। उन्होंने अपनी वाधीनिक रचना जैनतर्कभाषामें न्याय-दीपिकांक प्रतेक रचनों के ज्यांका त्यां आनुष्रविक स्रोव ध्यानां किया है। वस्तुतः न्यायदीपिकांग जिल जूबी के साथ संदेपमें प्रमाण और नयका मुस्तुतः न्यायदीपिकांग जिल जूबी के साथ संदेपमें प्रमाण और नयका मुस्तुत्वः वाचा है। इसे प्रमात स्वायं के साथ संदेपमें प्रमाण और नयका मुस्तुत्वः वाचा है। इसे प्रमात वाचा है वह धमनी खात विवेचता रखता है। धौर स्वात्वः संदेपमें प्रमात के साथ संदेपमें प्रमाण और नयका मुस्तुत्वः वाचा है। धौर स्वात्वः संदेपमें का स्वत्वः संदेपमें आने स्वात्वः संदेपमें स्वात्वः संदेपमें स्वात्वः स्वता हो के सहत्वः स्वता स्वता विवेचता रखता है। स्वता देशा हो स्वता देशा स्वता वाचा स्वता संदेपमें स्वता स्वता स्वता स्वता संदेपमें स्वता स्वता हो स्वता स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें स्वता स्वता संदेपमें स्वता स्वता संदेपमें स्वता स्वता संदेपमें स्वता स्वता स्वता संदेपमें स्वता स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें स्वता स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें संदेपमें स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें संदेपमें संदेपमें स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें संदेपमें संदेपमें स्वता संदेपमें स्वता संदेपमें संदेपमें स्वता संदेपमें संदेपमें

## (ख) नामकरग्--

उपलब्ध ऐतिहासामग्री और विन्तनपरसे मालूम होता है कि दर्शन-साहक रदनावृगमें दार्शनिक यन्तु, बाहे वे जैतेवर हों या जैन हो, प्राय: 'ज्याय' शब्दके साथ रवे जाते थे। जैसे न्यायदर्शनमे न्यायनुक्त न्याय-वार्तिक, न्यायमंत्ररी, न्यायक्तिका, न्यायसार, न्यायनुक्तुमाञ्चलि और न्यायभीलावती ग्रादि, बौडदर्शनमें न्याय-प्रवेश, न्याय-मुख, न्याय-बिन्दु ग्रादि और जैनदर्शनमें न्यायावतार, न्यायमिलिक्स, न्यायमुकुपुत्तक प्रादि ग्याये जाते हैं। पार्वसारपिकी शास्त्रवीपिका जैसे दीपिकान्त प्रन्योंके भी रवे जानेकी उस समय पद्यित रही है। सम्मवतः प्रमिनव सम्भूषणने हम प्रन्योंको दुष्टिमं रखकर ही प्रपनी प्रस्तुत कृतिका नाम'न्यायदीपिका रक्का

१ देखो, जैनतकं भाषा पृ० १३, १४-१६, १७।

जान पड़ता है। और यह अन्वर्ष भी है, क्योंकि इसमें प्रमाणनयात्मक न्याय का प्रकाशन किया गया है। अतः न्यायदीपिकाका नामकरण भी प्रपना वैविष्ठप स्थापित करता है और वह उसके अनुरूप है।

## (ग) भाषा---

ययणि न्यायमन्योंकी भाषा प्रिषकांवतः दुक्ह ग्रीर गम्भीर होती है, जिटलताके कारण उनमें साधारणदुद्धियोंका प्रवेश सम्भव नहीं होता। पर न्यायदीपिकाकारकी यह हति न दुक्ह है ग्रीर न गम्भीर एवं हिता। कि स्वतं है। अत्त दक्की माथा प्रत्यन्त प्रसन्त, सरक श्रीर बिना किसी कठिनाई के प्रयंबोध करानेवाली है। यह बात भी नहीं कि ग्रन्थकार वैसी रचना कर नहीं सकते के, किन्तु उनका विश्वद लक्ष्य फक्तकुष्ट्वादि रचित उन गम्भीर ग्रीर दुरवगाह न्यायविनित्थय मादि न्याय-मन्योंमें मन्दवनोंकोंभी अनेश करानेका था। इस बातको स्वयं वर्मभूषणजीने ही वह स्पष्ट भीर प्राञ्जल शब्दोंमें-मञ्जलाबरण पद्य तथा प्रकरणारमके प्रस्तावना वाक्सों. भें कहा है। भाषाके सीध्वसे समुचे ग्रन्थकी रचना भी प्रशस्त एवं हुख हो गई है।

# (घ) रचना-शैली---

भारतीय न्याय-गन्योंकी घोर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उनकी रचना हमें तीन प्रकारकी उपलब्ध होती हैं-श्रृष्ट्रात्मक, श्र्याख्यासम्ब घीर ३ प्रकाणात्मक । जो प्रन्य संवेपमें हुए क्ष्याखर घीर स्वातत्म , सूनकें प्रतिपादक हैं वे सुवात्मक हैं। जैते —वैवेषिकदर्शनसूत्र, न्यायसूत्र, परीझा-मुख्तुत्र प्राप्ति । घीर जो किसी गर्य पद्य या दोनोंक्प मुक्ता ख्याख्यार्थ (विवरण, टीका, वृत्ति) रूप हैं वे व्याख्यात्मक प्रन्य हैं। जैते—प्रशस्त-

१ देखो, न्यायदीपिका पृ० १, ४, ५ ।

पादचाच्य, न्यायभाय्य,प्रमेयकमतमारांच्य बादि। तथा जो किसी मूलके व्याख्यान्यन होकर स्मेर निर्देश होतियांच विवय का स्वतत्रभाविते वर्णन करते हैं और प्रसङ्गानुवार दूवरे विवयों का भी कथन करते हैं वे प्रकरणात्मक राज्य है। वेते —प्रमाण-सनुच्या, न्यायवित्र, प्रमाणसंग्रह, धारावररोक्षा बादि। ईवराव्रण्यकों को सी दिग्मान पञ्चानकों कारिकालकों बादिक सारिकालों बादि कारिकालक प्रन्य भी दिग्मान के प्रमाणसंग्रह, क्यायदिकालकों के प्रमाणसंग्रह, प्रसाण प्रत्य हो हो कि सी प्रपन स्वीकृत प्रतिपाद विवयका स्वतंत्रभावते वर्णन करते हैं। की प्रमाणसंग्रह, क्यायदिकाल प्रवस्त मानिक तरह के बीर प्रसङ्गाना दूवरे विवयोंका भी कथन करते हैं। प्रभित्रन वर्णमूलकों अस्तुत न्यायदीधिकां प्रकरणात्मक रचना है। इसमें प्रन्यकर्ता ने प्रपन वर्णकृत वर्णनीय विवय प्रमाण बीर त्यक्ता स्वतंत्रभाव वर्णन किया है वर्ष किया प्रपाद का प्रमाण के प्रमाण स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप

प्रपत्ने प्रमाण-सङ्गण-प्रशास, प्रपत्त-प्रभास थीर परोज-प्रकास थे तीत प्रकास करके उनमें विषय-विमाजन उसी प्रकारक किया गया है जिस प्रकार प्रमाण-तिर्माण के तीन निर्मयों (प्रमाण-तिर्माण-तिर्माण, प्रपत्तक-निर्मय भीर परोज-निर्मय में है । प्रमाणनिर्मय प्रस्तुत प्रपत्त में इतनी विषोधता है कि मानमके विवेचन का इतमें मतन प्रकास नहीं रक्का गया है जब कि प्रमाणनिर्मय मानमिर्मय मी है। इसका कारण यह है कि वादिराजा-वामेंने परोजक मनुमान घीर प्रमाण वे दो बेद किये है तथा मनुमानक भीर मानम वे दो बेद किये है तथा मनुमानक भीर मानम वे दो बेद किये है तथा मनुमानक भीर मानम वे दो बेद किये है तथा मनुमानक भीर मानमिर्मय प्रसाण वे दो बेद किये है तथा मनुमानक भीर मानमिर्मय प्रसाण वे दो बेद किये है तथा मनुमानक भीर मानमिर्मय प्रसाण के स्वापन की स

१ 'प्रकरणमिदमारम्यते'—न्यायदा० पृ० ४ ।

परोक्ष-निर्णय तथा परोक्षके ही दूसरे भेद धाममके वर्णन को धागमिनिर्णय नाम दिया हैं। ग्रा॰ धर्मभूषणने धागम जब परोक्ष है तब उसे परोक्ष-प्रकाश में ही सम्मिलित कर लिया है—उसके वर्णन को उन्होंने स्वतन्त्र प्रकाश को रूप नहीं दिया। तीनों प्रकाशोंमें स्पूनरूपसे विषय-वर्णन इस प्रकार कै:—

पहले प्रमाणसामान्यलक्षण-प्रकाशमें, प्रयमतः उद्देशादि तीनके द्वारा यन्य-प्रमुचिका निर्देश, उन तीनों के तक्षण, प्रमाणसामान्य का तक्षण, स्वायानिकों को प्रमाण न हो संध्य, विपर्यं, प्रमाण्यक्षापका लक्षण, इन्दियानिकों को प्रमाण न हो सकनेका वर्णन, स्वतः परतः प्रमाण्यका निरूपण धौर बौद्ध,साट्ट, प्राया-कर तथा नैयायिकोंके प्रमाण सामान्यलक्षणांकी प्रालोचना करके जैनमत-सम्मत सविकल्पक बग्नृहीतग्राही 'सन्यज्ञानत्व' को ही प्रमाणसामान्य का निर्दोष लक्षण स्विष्ट किया गया है।

दूसरे प्रत्यक्ष-प्रकाशमे स्वकीय प्रत्यक्षकालक्षण, बौद्ध ध्रीर नैयायिकों-के निविकल्पक तथा सिन्नकर्ष प्रत्यक्षतक्षणों की समालोचना, ध्रयं ध्रीर प्रालोकमें झानके प्रतिकारणताका निराध,विषयकी प्रतिनियामिका योग्य-ताका उपादान, तदुत्पत्ति ध्रीर तदाकारता का निराकरण, प्रत्यक्षके भेद-प्रभेदोंका निरूपण, प्रतीद्रिय प्रत्यक्षका समर्थन ध्रीर सर्वजसिद्धि धादि-का विवेचन किया गया है।

तीसरे परोक्ष-प्रकाशमे, परोक्षका लक्षण, उसके स्मृति, प्रत्यभिक्षान, तकं, अनुमान धौर आगम इन पीच भेदोंका विश्वद गर्णन, प्रत्यभिक्षानकं एकत्वप्रत्यभिक्षान, साद्द्यप्रत्यभिक्षान आदिका प्रमाणान्तस्य उपपादक करके उनका प्रत्यभिक्षानमे ही अन्तर्भाव होनेका सर्युक्तिक समर्थन, साध्य-का लक्षण, साधनकां धून्यसानुप्रयन्तन्तं लक्षण, बैरूच्य धौर पाञ्चक्रस्यका निराकरण, अनुमानकं स्वायं धौर परार्थ दो भेदोका कथन, हेतु-भेदों के

१ देखो प्रमाणनिर्णय पृ० ३३ :

उदाहरण, हेलाभासोका वर्णन, उदाहरण,उदाहरणाभास,उपनय, उपनया-भास, निगमन, निगमनाभास धारि धनुमान के परिवार का धण्छा कथन किया गया है। धन्तमें धागम धीर नयका वर्णन करते हुए धनेकान्त तथा सप्तमाणीका भी सलेप मे प्रतिपादन किया गया है। इस तरह वह यायदीमिकामें वर्णन विषयोंका स्थूल एवं बाह्य परिचय है। धन उसके धाम्यन्तर प्रमेद-भागपर भी थोड़ासा तुन्तासक विश्वेचन कर देना हम उपयुक्त सममते है। ताकि त्यायदीपिका के पाएकों के लिए उसमें चर्चिक अतुष्ठा व्यवस्था का एकत्र प्रशासन्य परिचय मिल सले।

## (घ) विषय-परिचय---

# १ मङ्गलाचरण—

मगलाचरणके सम्बन्ध मे कुछ वक्तव्य ग्रश तो हिन्दी श्रनुवाद के प्रारम्भ मे कहा जा चुका है। यहाँ उत्तके क्षेत्र भाग पर कुछ विचार किया जाता है।

यद्यपि भारतीय वाहमयमे प्रायः सभी दर्शनकारोने संगताचरणको प्रपासा है भीर क्षणने प्रायं दृष्टिकांगसे उसका प्रयोजन एव हेतु बताते हुए समर्थन किया है। पर जैनदर्शनमें जितना बिस्तुत, विवाद मीर पूरुस चिनता किया गया है उतना प्रायः प्रत्यक्त नहीं मिनता। तिकार एक प्रायः नहीं मिनता। तिकार पण्णीतं में 'यतिवृद्यसायांने और 'यवता' में 'श्री बीरतसस्वामी ने मानका बहुत हो सागोगांग और व्यापक वर्णन किया है। उन्होंने बातु, निकंप, नय, एकार्थ, निकंक और अनुयोग के द्वारा मानक का निकस्य करनेका निवंध करके उक्त उहीं के द्वारा उसका व्यावस्वात किया है। 'मंग' यादुते पक्त प्रयास करनेकर निवंध करके उक्त उहीं के द्वारा उसका व्यावस्वात किया है। 'मंग' यादुते पक्त प्रथस करनेकर निवंध करके उक्त उहीं के द्वारा उसका व्यावस्वात किया है। 'मंग' यादुते पक्त प्रयास करनेकर निवंध करके उक्त उहीं के द्वारा उसका व्यावस्वात किया है। 'मंग' यादुते पक्त पुरुष्ट एक्त हों के द्वारा उसका व्यावस्वात किया है। 'मंग' यादुते पक्त प्रयास करनेकर देश प्रयास करनेकर स्थास क्या करके द्वारा अपना स्थास होता है। निकंप कर्म करते हुए सिखा है कि तद्व्यतिरक्त द्वारा मंगनके दो

१ तिलो॰ प॰ गा॰ १-द से १-३१, २ घवला १-१।

भेद हैं---कमंतद्व्यतिरिक्तद्वयमञ्जल भीर नोकमंतद्व्यतिरिक्तद्वयमञ्जल । उनमें पुण्यप्रकृति-तीर्थंकर नामकर्म कर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमञ्जल है; क्योंकि वह लोककल्याणरूप माज्जल्यका कारण है। नोकमैतदब्यतिरिक्त द्रव्यमञ्जल-के दो भेद हैं - लौकिक और लोकोत्तर। उनमें लौकिक-लोक प्रसिद्ध मञ्जल तीन प्रकारका है:--सचित्त, श्रवित्त श्रौर मिश्र । इनमें सिद्धार्थ प्रश्नीत् पीले सरसों, जलसे भरा हुआ पूर्ण कलश, बन्दन-माला, छत्र, व्वेतवर्ण भौर दर्पण भादि भवित्त मञ्जल हैं। भौर बाल-कन्यातयाश्रेष्ठ जातिका घोड़ा श्रादि सचित्त मञ्जब हैं। ग्रलङ्कार सहित कन्या ग्रादि मिश्र मङ्गल है। लोकोत्तर-ग्रलौकिक मञ्जलके भी तीन भेद है:--सचित्त, ग्रचित्त ग्रौर मिश्र । ग्ररहन्त ग्रादिका ग्रनादि धनन्त स्वरूप जीव-द्रव्य सचित्त लोकोत्तर मञ्जल है। कृत्रिम, धकृत्रिम चैत्यालय श्रादि श्रवित्ता लोकोत्तर मञ्जल हैं। उक्त दोनों सविता श्रीर ग्रचिता मगलोंकों मिश्र मञ्जल कहा है। ग्रागे मञ्जलके प्रतिबोधक पर्यायनामोंको वतलाकर मञ्जलको निरुक्ति बताई गई है। जो पापरूप मलको गलावे-विनाश करे भीर पुण्य-सुखको लावे प्राप्त करावे उसे मञ्जल कहते हैं। धागे चलकर मञ्जलका प्रयोजन बतलाते हुए कहा

१ सिद्धत्य-पुण्ण-कुभो वदणमाला य मंगल छत्तं। सेदो वण्णो ब्रादसणो य कण्णा य जच्चस्सो ॥-**घवला** १-१-१९.२७

२ देखो **भवला** १-१-१, प्र. ३१ । तिलो**० प० गा० १**-८ ।

३ 'मलं गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति विध्वसयति इति गगलम् ।''''' अथवा, मंग सुखं तल्लाति आदत्त इति वा मञ्जलम् ।' खबता० १-१-१, प० ३२-३३।

<sup>&#</sup>x27;गालयदि विणासयदे घादेदि दहेहि हंति सोघयदे ।

विद्धसेदि मलाई जम्हा तम्हा य मंगलं भणिदं ॥'-तिलो॰प॰ १-६।

<sup>&#</sup>x27;ग्रहवा मंगं सोक्खं लादि हु गेण्हेदि मंगलं तम्हा ।

एदेण कज्जिसिंद मगइ गच्छेदि गंथकत्तारो ॥-तिस्तो० प० १-१५ ।

गया है' कि शास्त्रके बादि, मध्य ब्रौर ब्रन्तमे जिनेन्द्रका गुणस्तवनरूप मञ्जलका कथन करनेसे समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सुर्योदयसे समस्त ग्रन्थकार । इनके साथ ही तीनों स्थानोंमें मञ्जल करनेका प्रथक प्रथक फल भी निर्दिष्ट किया है श्रीर लिखा है<sup>९</sup> कि शास्त्र के ब्रादिमें मञ्जल करनेने शिष्य सरलतासे शास्त्रके पारगामी बनते है। मध्यमें मञ्चल करनेसे निविध्न विद्या प्राप्ति होती है और अन्तमें मञ्चल करनेसे विद्या-फलकी प्राप्ति होती हैं। इस प्रकार जैनपरम्पराके दिगम्बर साहित्यमे 'शास्त्रमे मञ्जल करनेका सुस्पष्ट उपदेश मिलता है। श्वेताम्बर थागम साहित्यमें भी मञ्जलका विधान पाया जाता है। दशवैकालिक-निर्युक्ति (गा०२) मे त्रिविध मगल करनेका निर्देश है। विशेषाव-इयकमाध्य (गा० १२-१४) मे मंगलके प्रयोजनोंमें विध्नविनाध भौर महाविद्याकी प्राप्तको बतलाते हुए भ्रादि मगलका निर्विष्नरूपसे शास्त्रका पारंगत होना, मध्यमंगलका निर्विधनतया शास्त्र-समाप्ति की कामना भौर अन्त्यमगलका शिष्य-प्रशिष्यों-में शास्त्र-परम्पराका चाल् रहना प्रयोजन बतलाया गया है। बृहत्कल्प-भाष्य (गा०२०) में मगलके विष्नविनाशके साथ शिष्यमें शास्त्रके प्रति श्रद्धाका होना ग्रादि ग्रनेक प्रयोजन गिनाये गये है। हिन्दी अनुवादके प्रारम्भमे यह कहा ही

मंगल रूप मान लिया गया है।

१ 'सत्यादि-मञ्भ ग्रवसाणएसु जिणतोत्तमगलुच्चारो । णासइ णिस्सेसाइ विग्याइ रवि व्य तिमिराइं ॥'-ति०प० १-३१।

२ 'पढमे मगलवयणे सिस्सा सत्यस्स पारगा होंति ।

मर्जिक्षम्मे णीविग्य विज्जा विज्जा फल चरिमे ॥ —तिलो० प० १-२६ । **धवला १-**१-१, पृ० ४० ।

<sup>—ा</sup>तला० प० १-२६ । वयला १-१-१, १० ४० । ३ यद्यपि 'कषायपाटुड' ग्रीर 'चुणिसूत्र' के प्रारम्भमे मंगल नही किया है तयाहि वहाँ मगल न करने का कारण यह है कि उन्हें स्वयं

जा चुका है कि हरिभद्र और विद्यानन्द ख्रादि तार्किकोने खपने तर्क-ग्रन्थों में भी मंगल करने का समर्थन ग्रीर उसके विविध प्रयोजन बतलाये हैं।

उपर्युक्त यह मंगल मानसिक, वाधिक धौर कायिकके भेद से तीन प्रकार का है। वाधिक मंगल भी निवद धौर धनिवद्रक्य से दो तरह का है'। जो प्रत्यके धादिमें प्रत्यकारके द्वारा स्लोकादिककी रचनाक्यसे स्टब्स्ट-देवना-नमस्कार निवद कर दिया जाता है वह वाधिक निवद मंगल है धौर जो स्लोकादिककी रचना के बिना ही जिनेन्द्र-गुण-त्सवन किया जाता है वह धीनबद्ध मणल है।

प्रकृत न्यायदीपिकामे श्रीमनव धर्मभूषणने भी ग्रपनी पूर्व परम्पराका अनुसरण किया है श्रौर मंगलाचरणको निबद्ध किया है ।

## २. शास्त्रकी त्रिविध प्रवृत्ति---

शास्त्रकी विविध ( उद्देश, लक्षण-निर्देश और परीक्षारूप )प्रवृक्तिका कवन सबसे पहले वात्स्यायनके 'त्याय भाष्य' से दृष्टिगोवर होता है'। प्रशस्तपादभाष्यको टीका 'कंप्तली' में श्रीयरने उस विविध प्रवृक्तिमें उद्देश और लक्षणक्य दिविध प्रवृक्तिको साना है और परीक्षाको धनियत कहकर निकाल दिया है'। इसका कारण यह है कि श्रीयरने जिस प्रशस्तपाद भाष्यपर प्रपनी कंदनी टीका निक्षी है वह भाष्य और उस भाष्यका खाबारपुत वेशेषिकशंतमुत्र पदार्थों के उद्देश और तक्षणकर है, उनमें परीक्षा नही है। पर वास्त्यानने जिस न्यायमुत्रपर प्रपना न्यायभाष्य निक्षा है उसके सभी सुत्र उद्देश, तक्षण और दाहस्ताप्तक है। इसियं वास्त्या-

१ देखो, धवला १-१-१, पृ० ४१ ग्रीर ग्राप्तपरीका पृ० ३ ।

२ न्यायभाष्य पृ० १७, न्यायवीपिका परिशिष्ट पृ० २३१। 'पदा-वृंख्युत्पादनप्रवृत्तस्य शास्त्रस्य उभयथा प्रवृत्तिः—उद्देशो लक्षणञ्च। परीक्षा-यास्तु न निवसः।—कन्दकी पृ० २६।

यनने जिविक प्रवृत्ति और श्रीभर ने विविध प्रवृत्ति को स्थान दिया है। श्रास-अवृत्तिक चोधे भेदरक्षि विभाग को भी माननेका एक पक्ष रहा है लिक्सका उल्लेख सर्वप्रया उछोत्तर भीर जयन्त्रमहुनों किया है और उखे उद्देशमें ही गामिल कर लेनेका विभाग किया है। आं अप्राचन्द्रों और हेमचन्द्र'भी यही कहते हैं। इस तग्द्र वास्त्यायनके द्वारा प्रदक्षित श्रिविध अप्राचन प्रवृत्ति हो स्थान प्रदक्षित है। न्यायवीषिकामें प्रभावन्द्र और हेमचन्द्र के द्वारा प्रमुक्त वही विविध प्रवृत्तिका पक्ष स्पनाया गया है।

#### 3. लक्षणका लक्षण---

दार्शनिक परम्परामे सर्वश्रवम स्पष्ट तौरपर वास्त्यायनने लक्षणका लक्षण निर्दिष्ट किया है भ्रीर कहा है कि जो वस्तु का स्वरूप-व्यवच्छेदक भर्म है वह लक्षण है'। न्यायवात्तिकके कर्ता उपोतकरका भी यही मत हैं। न्यायमंत्ररीकार जयन्तमष्ट सिर्फ 'व्यवच्छेदक' के स्थान में 'व्यवस्था-

१ 'उद्दिण्डिभागस्य न विविधाया शास्त्रप्रवृत्तावन्तर्भवतीति । तस्मादुर्विण्डिभागो युक्तः, नः, उद्दिण्डिभागस्योहे या एवान्त्रमंत्रातः । 'याप्यवापृ० २७, २८ । २ नन् व विभागनस्या वर्ष्ण्यपि प्रवृत्तिरस्त्यः "
उद्देशस्यान्यातान् उद्देश एव प्रती । सामान्यस्त्रमा कोर्तनमृद्दंशः,
प्रकारभेरसञ्जया कोर्तन विभाग दित'—व्यायबं० पृ० १२ । ३ देखां,
प्रकारभेरसञ्जया कोर्तन विभाग दित'—व्यायबं० पृ० १२ । ३ देखां,
प्रवासकृष्ट् पृ. २१ । ४ प्रमाणसी । पृ. २१ । ४ उद्दिष्टस्य तत्त्वव्यव्यव्यव्यविद्याः
प्रकाण—व्यायमा० पृ. १० । ६ त्रकाणस्तेतर्व्यव्यव्यव्यविद्याः
स्वास्य कृष्ट् वस्य समानासमान्वातीनस्यो व्यव्यव्यव्यविद्यां — व्यायवा
पृ० २८, 'पर्यायास्याः क्य लक्षणम् ? व्यवच्छेदतेतुत्वात् । सर्व हि लक्षणामान्यव्यवक्षेत्रस्तित्वार प्रवास्याः वस्यायाः—
प्रवास्यावक्षम् स्वायवाण् पृ० ७६, 'दतरेतरविषयकं सक्षणमुम्यसं —
व्यायवाण् १० ६० ।

पक' शब्दको रखकर वात्स्यायनका ही अनुसरण करते हैं'। कन्दलीकार श्रीघर भी वात्स्यायनके 'तत्त्व' शब्दके स्थानमें 'स्वपरजातीय' धौर 'ब्य-वच्छेदक' की जगह 'ब्याबर्त्तक' शब्दका प्रयोग करके करीब करीब उन्हींके लक्षणके लक्षणको मान्य रखते हैं । तर्कदीपिकाकार उक्त कथनोंसे फलित हये ग्रसाधारण धर्मको सक्षणका लक्षण मानते हैं ग्रकलकदेव स्व-तन्त्र ही लक्षणका लक्षण प्रणयन करते हैं भीर वे उसमें 'धर्म' या 'म्रसाधारण धर्म' शब्दका निवेश नहीं करते । पर व्यावृत्तिपरक लक्षण मानना उन्हें इष्ट है<sup>\*</sup> । इससे लक्षणके लक्षणकी मान्यतायें दो फलित होती हैं। एक तो लक्षणके लक्षणमें असाधारण धर्मका प्रवेश स्वीकार करनेवाली और दूसरी स्वीकार न करनेवाली । पहली मान्यता मुख्यतया न्याय वैशेषिकोंकी है और जिसे जैन-परम्परामें भी क्वचित स्वीकार किया गया है। दूसरी मान्यता श्रकलक्ट्र-प्रतिष्ठित है और उसे झाचार्य विद्यानन्द तथा न्यायदीपिकाकार भादिने भपनाई है। न्यायदीपिकाकारने तो सप्र-माण इसे ही पुष्ट किया है और पहली मान्यताकी बालोचना करके उसमें दूषण भी दिखाये हैं। ग्रन्थकारका कहना है कि यद्यपि किसी वस्तुका ग्रसाधारण--विशेष धर्म उस वस्तुका इतर पदार्थींसे व्यावत्तंक होता है, परन्तु उसे लक्षणकोटिमें प्रविष्ट नहीं किया जा सकता; क्योंकि दण्डादि जो कि श्रसाधारणधर्म नहीं हैं फिर भी पूरुव के व्यावर्त्तक होते हैं ग्रीर 'शावलेयत्व' म्रादि गवादिकों के मसाधारणधर्म तो हैं, पर व्यार्त्तक नही

१ 'उद्दिष्टस्य तत्त्रज्यवस्यापको घर्मो सक्षणम्'—म्यायमं० पृ० ११ २ 'उद्दिष्टस्य स्वपत्वातीयव्यावतको घर्मो लक्षणम्'—कम्बती० पृ० २६। ३ 'एतद्दूषणम् यरहितो घर्मो लक्षणम्। यद्या गोः सास्तादिमत्वम् । स १ 'एतद्दूषणम् यरहितो घर्मो लक्षणम्। यद्या गोः सास्तादिमत्वम् । स वतायापरणपर्म इरहुच्यते —त्त्रकीपिका पृ० १४। ४ 'परस्परव्याविकरे सित येनाम्यलं नवनेते तत्त्रस्थणम्'—तत्त्रवार्षद्या० पृ० २२। १ देखो, परिशिष्ट पृ० २४०। ६ देखो, परिशिष्ट पृ० २४०।

हैं। इसलिए इतना माबही लक्षण करना ठीक है कि जो व्यावत्तंक है— मिली हुई बस्तुप्रोमेंसे किसी एकको जुदा कराता है वह लक्षण है। बाहे वह साधारण मर्म हो या चाहे मसाघारण मर्म हो या मर्म भीन हो। यदि वह लक्ष्मकी लक्ष्मकी स्थावृत्ति कराता है तो लक्षण है भीर मिर नहीं कराता है तो वह लक्षण नहीं है इस तरह अकलक्कु-प्रतिष्ठित लक्षण-के लक्षण को हो न्यायदीपिका मे प्रदुर्जाणित किया गण है।

#### प्रमाणका सामान्यलक्षण---

दार्घनिक परम्परामें सर्वप्रथम कलादने प्रमाणका सामान्य लक्षण निर्दिष्ट किया है। उन्होंने निर्दोष जानको दिया—प्रमाण कहा है! न्याय-दर्गनके प्रवर्षक गोतमके न्यायमुक्तमें तो प्रमाणसामान्यका लक्षण उपलब्ध कर्ती होता। पर कर्के टोकाकार बात्स्यायनने स्ववस्य 'प्रमाण' अञ्चले क्षांत होनेवां उपलब्धिसायन (प्रमाकरण) को प्रमाणसामान्यका लक्षण मूचित क्रिया है'। उद्योतकर', जयन्तमहुं धादि नैयायिकों ने वात्स्यायन के बारा सुवित क्रिये हर उपलब्धिसायन एप प्रमाकरणको ही प्रमाण का सामान्य सबक दक्षित हो है। यद्यो प्रमाणसामान्यक लक्षण सामान्य सबक दक्षित है। स्वर्ध प्रमाकरणकरही हण्ट है। इतना करू जना पहता है कि उनपर प्रमुक्तिको प्रमाण मानन्व नात है। इतना करू जना पहता है कि उनपर प्रमुक्तिको प्रमाण मानन्व नात अपलब्ध स्वर्ध हमान्य स्वर्ध हम्मान्य स्वर्ध प्रमाण कर सुवाधिक इत्यन्ति स्वर्ध हमान्य स्वर्ध हम्मान्य स्वर्ध प्रमाण कर सुवाधिक इत्यनके प्रमुख स्वर्ध हमान्य स्वर्ध हम्मान्य स्वर्ध प्रमाण स्वर्ध है ।

१ थाटुष्ट विद्यां बंशेषिकसू० ६-२-१२। २ 'द्रपत्रक्थिताधनानि प्रमाणाति समाल्यानिवंजनतामध्योत् वोष्यस्य । प्रमीमदेजेनीतं करणा- व्याप्यमान् । प्रमीमदेजेनीतं करणा- व्याप्यमान् । द्रमान्यस्य । द्रपत्रक्षित्रहेतुः प्रमाणः — यद्यप्यक्षित्रमितितं तत्रप्रमाण । '— व्याप्यकाः पृ० १। ४ 'प्रमीमदे येन तत्रप्रमाणामिति करणार्थानियामिनः प्रमाणकव्यात् प्रमा- करण प्रमाणमवाग्यस्य । व्याप्यकं पृ० २१ । ४ 'यथार्थोनुभवो मान- मनप्रेसतत्रवेयरे !'—व्यापक् ४-१ ।

पहले न्याय वैशेषिक परम्परामे प्रमाणसामान्यलक्षणमे 'अनुभव पदका प्रवेश प्रायः उपलब्ध नहीं होता । उनके बादमें तो प्रमेक नैयायिकोने ' अनुभव ही प्रमाणसामान्यका लक्षण बतलाया है ।

मीमांसक परम्परामें मुक्यतया दो सम्प्रदाय पाये जाते हैं — १ भाट्ट श्रीर २ प्रभाकर । कुमारिल मट्टके श्रनुणानी भाट्ट श्रीर प्रभाकर गुरुके मतका मनुसरण करनेवाले प्राभाकर कहे जाते हैं। कुमारिलने प्रभाषके समाम्यलसणमे पाँच विशेषण दिये हैं। १ श्रमूर्वार्थविषयस्य २ निश्चित्तत्व ३ बापविजतत्व ४ श्रप्टकारणारुकस्य श्रीर ५ लोकसम्मतत्व ३ कुमारिल का वह लक्षण इस प्रकार है:—

# तत्रापूर्वार्यविज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् । प्रबुध्दकारणारक्वं प्रमाणं लोकसम्मतम् ।।

पिछले सभी भाष्ट्रमीमांसकोंने इसी कुमारिल कर्त्युक लक्षणको माना है और उसका समर्वेद किया है। यूत्ररे दार्खीनकोंकी मालोकताका विषय भी यही लक्षण हुमा है। प्रभाकरने मृत्यूर्ति, को प्रमाण सामान्यका लक्षण कहा है।

सांस्यदर्शनमें श्रोत्रादि-इन्द्रियोंकी वृत्ति ( व्यापार ) को प्रमाणका सामान्य लक्षण बतलाया गया है।

बौद्धदर्शनमें प्रज्ञातार्थके प्रकाशक ज्ञानको प्रमाणका सामान्य लक्षण वतलाया है। दिग्नागने विषयाकार प्रयेनिश्चय ग्रीर स्वसंवित्तिको प्रमाण-

१ 'बुद्धिस्तु द्विविधा मता श्रनुभूतिः स्मृतिश्चि स्यादनुभूश्चतुर्विधा ।'

<sup>—</sup> सिद्धान्तम् ० ना० ४१ । 'तद्वति तत्त्रकारकोऽनुभवोयथार्थः । ...सैवप्रमा ।' तर्कसं०पृ० ६=,६६ २ 'धनुभूतिस्व नः प्रमाणम् ।' बृहती १-१-४ ।

३ 'श्रज्ञातार्थं ज्ञापकं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणम् ।"

<sup>—-</sup>प्रमाणसमु० टी० पृ० ११

का फल कह कर उन्हें ही प्रमाण माना है। क्योंकि बीददर्शनंन प्रमाण बीर फल भी भिम्न नहीं है और जो प्रवातांभ्यकाश रूप ही है। धर्मकोत्तिनें प्रविदेशीं पद और नगाकर दिम्माग के ही लक्षण को प्रायः परिष्कत किया है। तत्त्वसंग्रहकार शान्तरवितानें सारूप्य भीर योग्यताको प्रमाण वर्षिमा किया हैं जो एक प्रकारते दिम्माग भीर धर्मकीतिके प्रमाणसामा-ग्यलसणका ही पर्यवस्तितायं है। इस तरह वैद्विके यहाँ स्वयंवेदी प्रज्ञा-तांभ्यांस्य प्रविद्यांदि जानको प्रमाण कहा नया है।

कॅन परम्परामें सर्व प्रयम स्वामी तमन्त्रमार्ग और प्रा० तिडसेनने प्रमाणका सामान्यत्वकण निर्दिष्ट किया है और उसमें स्वप्रदावसासक, जान तथा वार्षिवजिद्दात ये तीन दिख्येण दिये हैं। मारतिय दाधिनिकों समत्यन्य ही प्रयम दाधिनिक हैं जिन्होंने स्पष्टत्वया प्रमाणके सामान्य-सव्यम्भ स्वपरावसासक पर रवा है प्रयमि विज्ञानवारी बोडोंने भी जान-को 'स्वष्यस्य स्वता गेते.' कहक स्वस्यवेदी प्रकट किया है परन्तु ताकिक रूप देका दिखेणस्प्य प्रमाणके लक्षममें 'स्व' परका निर्वेश समन्त्रमञ्ज ही स्वीपक जान पहला है। क्योंक उनके पहले वैसा प्रमाणत्वक्षण देखने-में नहीं भाता । समन्त्रमञ्ज प्रमाणका लक्षण 'युग्पत्तवर्वमाति-तत्वजान' भी किया है जो उपर्युक्त क्षणमें ही पर्यविद्याह देखने-के सम्ययन्त्र में प्रमाण में स्वामी प्रमाण में स्वामी के सम्ययनकों हो साता । समन्त्रमञ्ज क्षणमें ही पर्यविद्याह देखने-को सम्ययनकों हो साता । समन्त्रमञ्ज क्षणमें ही पर्यविद्याह है स्वामाण के का स्वामाण में प्रसाण के प्रमाण के स्वामी जिसके डारा प्रमिति ( परिच्छित्तिविष्य ) हो वह प्रमाण है 'इस सम्में

१ "स्वसंवित्तः फल चात्र तद्गादर्यनिष्वयः । विषयाकार एवास्य प्रमाण तेत भीरते ॥" म्माणस्तृ १० । २ "प्रमाणस्तृ व्यवाद्यित्वा विष्याम् प्रमाणस्त्र । १-१ । १ "विषयाधिगत्विष्य । स्वित्तिव्य । प्रमाणस्त्र । १३ "विषयाधिगत्विष्य । ॥ — तत्त्वस्तृ का १३४४ । ४ "विषयाभ्यासक यया प्रमाणं भृवि बुढिलक्षणम्" — व्यवस्त्र का १३४४ । १ भूमाणं त्वपराभाति ज्ञानं वाधविवित्तिम् " — न्यायवाक कार १ ६ । १ भ्रमाणं त्वपराभाति ज्ञानं वाधविवित्तिम् " — न्यायवाक कार १

प्रायः सभी दर्शनकारोंने प्रमाणको स्वीकार किया है। परन्त वह प्रमिति किसके द्वारा होती है अर्थात प्रमितिका करण कौन है ? इसे सबने अलग मलग बतलाया है। नैयायिक और वैशेषिकोंका कहना है कि अर्थक्रप्ति इन्द्रिय और अर्थके सन्निकर्षसे होती है इसलिए सन्निकर्ष प्रमितिका करण है। मीमांसक सामान्यतया इन्द्रियको,सांख्य इन्द्रियवृत्तिको और बौद्ध साख्य्य एवं योग्यताको प्रमितिकरण बतलाते हैं। समन्तभद्र ने 'स्वपरावभासक' ज्ञानको प्रमितिका भ्रव्यवहितकरण प्रतिपादन किया है। समन्तभद्र के उत्तरवर्ती पुज्यपादने भी स्वपरावभासक ज्ञानको ही प्रमितिकरण (प्रमाण) होनेका समर्थन किया है और सन्निकर्ष,इन्द्रिय तथा मात्र ज्ञानको प्रसिति करण (प्रमाण) माननेमें दोषोद्भावन भी किया है! । वास्तवमें प्रमिति---प्रमाणफल जब श्रज्ञाननिवृत्ति है तब उसका करण श्रज्ञानिवरोधी स्व भौर परका भवभास करनेवाला ज्ञान ही होना चाहिए । समन्तभद्रके द्वारा प्रतिष्ठित इस प्रमाणलक्षण 'स्वपरावभासक' को ग्राधिकरूपसे ग्रपनाते हए भी ज्ञाब्दिकरूपसे अकलकदेवने अपना धारमार्थग्राहक व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाणलक्षण निर्मित किया है । तात्पर्य यह कि समन्तभद्र के 'स्व' पदकी जगह 'ग्रात्मा' ग्रौर 'पर' पदके स्थान में 'ग्रर्थ' पद एवं 'मवभासक' पदकी जगह 'व्यवसायात्मक' पदको निविष्ट किया है। तथा 'ग्रयं' के विशेषणरूपसे कहीं 'ग्रनिधगत' कहीं ग्रिनिश्चित भौर कहीं 'श्रनिर्णीत' पदको दिया है। कहीं ज्ञान के विशेषणरूप से

१ देखो, सर्वार्थसि० १-१०।

२ "व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्म।र्यप्राहकं मतम् ।" - संघीयः काः ६०

३ "प्रमाणमविसंवादि ज्ञान धनिधगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्।"

<sup>——</sup> बष्टशः का० ३६।

४ 'लिंगलिङ्गसम्बन्धज्ञानं प्रमाणं प्रतिष्वित्यतिनश्वयात् ।' प्रस्टकः १०१ १ 'प्रकृतस्यापि न वे प्रामाण्यं प्रतिषेष्यं —प्रतिणीतिनर्णायकस्यात् ।" प्रस्टकः का० १०१ ।

'स्विस्तवादि' यदको भी रक्षा है। ये यद कुमारिल तथा समेकीति से साये हुए मालूम होते है, क्षेत्रीक उनके प्रमाणक्षणोमे ने पहलेसे ही विहित्त हैं। सकलद्भुदेवके उतरवर्ती माणिक्यनित्तेन प्रकलक्भुदेवके पंतर विदान पर्वा प्राप्त प्रमाणक्षणोमे के पहलेसे ही विदान पर्व के स्थान स्थान पर्व के स्थानमें समत्य मालूम पर्व के स्थानमें समत्य मालूम पर्व के स्थानमें समत्य मालूम पर्व के स्थानमें सम्य पर्व के स्थानमें सम्य पर्व के स्थानमें सम्य पर्व के स्थानमें स्थान हैं पर्व पर बना निया है और 'ख्यवनायात्मक नियं के प्रमाणक्षमान्यका लक्षण प्रकट किया है। विद्या-त्या स्थान स्थान

१ "प्रमाणमधिसवादिमानम्" प्रष्टकाः का० ३६ । २ "स्वापूर्वार्ष-व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम् ।",—परीक्षामु० १-१ ! ३ "सम्य-मान प्रमाणम्"—प्रमाणपरी० पृष्ट ४१ । ४ "कि पुन सम्य-मान 'प्रमिणीयते—स्वार्षव्यसायात्मका सम्यक्षान सम्यक्षानत्वात्."" —प्रमाणप० पृ० ५३ । ५ 'तत्ववार्षव्यसायात्मकान मानमितावात् । लक्षणेन गतार्षव्यात् व्यवसम्यद्विषेणम् ॥"—सम्बार्णक्षो० पृ० १७४ ।

६ "सकनवेषकानव्याप्तमाध्यात्राधनसम्बद्धीद्वागीह्नसभो हि तर्क प्रमाणितिक सुत्रीक्षण्यक्षप्रविद्वात् । " "पर्वेत्व युह्नीत्रकृताद-प्रमाणिति सङ्क्षीयम्, तस्य कथाञ्चिष्यपूर्वार्थवात् । त हि तद्विध्यमूत-मेक इव्य स्पृतिप्रस्वस्थाद्य येन तम प्रवर्तमान प्रव्यीक्षात् युहीत्वाद्यिः मन्येत तद्यहीतातीतवर्तमानिवर्ततादात्यात इव्यस्य कथाञ्चवर्द्यार्थिः

का उन्होंने स्वण्टतया समयंन कियां है। सामान्यतया प्रमाणकथण में प्रमुं वंध्यको न स्वन्का तात्त्रयं यह है कि प्रत्यक तो सपुत्रांच्याहाँ होता है। है बीर फनुमानारि प्रत्यक से प्रमुंहीत यमांचीमें प्रवृत्त होतेसे सपुत्रांच्या विकार के स्वार्ट्स प्रमुंचीनियव्यक स्वार्ट्स प्रभूषांचित्रयव्यक स्वर्ट्स होते तो उनकी प्रमाणता मे प्रतोजक प्रपूर्वाचित्रक पुत्राचित्रकार स्वर्ट्स होते तो उनकी प्रमाणता मे प्रतोजक प्रपूर्वाचित्रकारी मानवे है। इसते स्वयन्द हिम्स हिम्स होते हा प्रमाणको सपुर्वाच्याही मानवे है। इस तरह समल्याद भीर प्रकल्व हैय का प्रमाणकामान्यक्रण हो उत्तरक्ती जैन ताक्तिकोक लिए साचार हुमा है। हा। वसंपूष्यके स्वाप्त दीर्पिकाने विवानव्यक्ते हारा स्वीकृत 'सम्यानात्व' रूप प्रमाणके सामान्य-स्वर्णना है। प्रपत्ता है श्रीर उत्ते प्रमाणी हुन्सर प्रदेशिक स्वर्णनात्राम हो स्वर्णनात्राम है। स्वर्णनात्राम हो हिम्स प्रमाणि क्षामान्य-स्वर्णना है। प्रपत्ता है स्वर्णव्यक्षामान्य-स्वर्णना है तथा व्यक्तियामां कर, माहु भीर नैयाधिकोक प्रमाणसामान्यक्षणों की सालोचना की है।

प्रस्तावना

### प्र. वारावाहिक ज्ञान---

दार्घनिक पत्योमे घारावाहिक जानोके प्रामाण्य भीर प्रप्रमाध्यकी विस्तृत चर्चा गायो जाती है। न्याय-वेविषक भीर मीमासक उद्देश प्रमाण मानते है। पर उनकी प्रमाणताका समर्थन वे स्वयन्धवान उद्देश करते करते है। न्याय-वेविषिकोक्तों कहना है कि उनसे परिच्छिति होती है और लोकसे वे प्रमाण भी माने जाते हैं। यत वे पृहीतवाही होने पर भी

लेडांच प्रत्यभिज्ञातस्य तद्विषयस्य नाप्रमाणस्य लेगिकादेरप्यप्रमाणस्य-प्रमागत् । तस्यापि सर्वयेवापूर्वापेत्वासिद्धे ।"—प्रमाणपः १० ७० । "स्मृति प्रमाणान्तरपुरतः नवातावप्रमाणमेव सवादकत्वात् कथिन्वद-पूर्वापंवाहित्वात् ""—प्रमाणपः १० ६७ । "ग्रहीतप्रहणात्काँऽप्रमाण-मिति चेम्न वै । तस्यापूर्वायंवेदित्वादुपयोगविषयत् ॥"—तस्यार्यक्रमो० १० १६४ ।

१ "ग्रनविगतार्थगन्तृत्व च वारावाहिकज्ञानानामविगतगोचराणां

प्रमाण ही हैं। आहोंका' मत है कि उनमें सुक्य काल-भेद है। घतएव वे धनिषात सुक्ष काल-भेदको ग्रहण करनेते प्रमाण है। प्रभाकर मत-वाले कहते हैं कि कालभेदका भान होना तो शक्य नहीं है क्योंकि वह ध्ययन सुक्य है। परन्तु ही, पूर्वजान से उत्तरज्ञानों में कुछ धतिकाश (वैधिच्छप) देखनेमें नही धाता। जिस प्रकार पहले ज्ञानका अनुभव होता है उसी प्रकार उत्तर जानोंका भी प्रमुख होता है। इसलिए धारा-वाहिक झानोमें प्रथम आत्मेत नो उसतिकों भपेका कोई विशेषता है धोर न प्रतीतिकी धोशाने हैं। धतः वे भी प्रथम जानकी ही तरह प्रमाण है।

बौडदर्शनमे यद्यपि सर्नावगतार्थक ज्ञानको ही प्रमाण माना है और इसिल्ए ध्रिधगतार्थक धाराबाहिक शानोमें स्वतः सप्रामाण्य स्थापित हो जाता है तथापि धर्मकीतिके टीकाकार प्रचंदनो पुरुषभेदको प्रपेक्षाते लोकास्वद्रमाणभावानां प्रामाण्य विह्नतीति नाद्रियामहे। ""तस्मादर्ध-प्रदर्शनमात्र्य्यागार्थन ज्ञानं प्रवर्तकं प्रापकं च। प्रदर्शनं च पूर्ववदृतरे- पापित विज्ञानामधिकामित कय पूर्ववद प्रमाणं नोत्तराय्यपि।"— न्याय्या तार्थ्यकं ९७ २१।

१ "धारावाहिककेव्यपुत्तरोत्तरेयां कालान्तरसम्बग्धस्यावृहीतस्य ग्रहणाद् युक्तं प्रामाण्यम् ।'''तस्मावरितः कालभेदस्य परामधः। तदाधिक्याच्य तिवसुत्तरेया प्रामाण्यम् ।''-- सास्त्रवी० पृ० १२४-१२६।
र "स्वनपि कालभेदोजित्सुस्यवाच्य गराम्थ्यत् इति वेद्, प्रदो सूर्थदर्शी देवानाित्रयः!''--- (शास्त्रवी० पृ० १२४) [अत्र पूर्वपर्यभोत्सेत्वः।
"व्याप्त्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारणकताने उत्तरेयामप्युत्पत्तितित प्रतीतित उत्तरितो वा धारावाहिकविज्ञानाित परस्यस्यातिवरेतः इति युक्ताः
सर्वपामप् प्रमाणता ।''-- प्रकरणयं० पृ० ४३। ३ "व्यवकृत्तिमन्त्रव
नीलादिवस्तुनि वारावाहीनीदिवयानाय्यस्यक्तं त्वा पूर्वपाक्तिन्त्रयोक्तान्तः
सरवात् उत्तरेयामिन्द्रयक्तानाामुत्याच्यतः तदा पूर्वपाक्तिन्त्रयोक्तान्तः

उनमें प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वीकार किया है। अध्यभेददृष्टा (योगीं) की अपेक्षासे प्रमाणता और क्षणभेद अदृष्टा व्यावहारिक पुरुषों की अपेक्षासे अप्रमाणता वर्णित की है।

जैनपरस्परांक स्वेतास्वर ताकिकोंने घारावाहिक नानोंको प्राय: प्रमाण हो माना है—उन्हे धप्रमाण नहीं कहा है। किन्तु घकलक्क भीर उनके उत्तरतर्ती सभी दिगम्बर प्राचार्योने घप्रमाण बतलाया है। धौर इसीलिए प्रमाणके लक्षणमें धन्मध्यार या अपूर्वार्थ विशेषण दिया है। विधानस्वम कुछ भुकाब धवस्य उन्हें प्रमाण कहनेका प्रतीत होता है। परन्तु जब वे सबंबा धपूर्वार्थस्वका विरोध करके कथीलत् धपूर्वार्थस्वीकार कर तेते है तब यही मान्स होता है कि उन्हेंभी घारावाहिक झानोंसे धप्रमाण्य इण्ट है। हुसरे, उन्होंने पिर्चितिकीषके धभावमें धर्मा स्वतिक स्वीता है। तथा है। उत्तर प्रमालिकीषके धभावमें धर्मा स्वतिक स्वीता है। तथा है। उत्तर प्रमालकीष्ट प्रमालम स्वीता है। स्वतः प्रमालकीष्ट प्रमालम स्वार प्रमालविकीषके धभावमें धर्मा स्वतिक सानों स्वतिक स्वार्थस्व धरावाहिक झानोंसे प्रमालम स्वतिक सानोंसे धरावाहिक झानोंसे धर्मा स्वतिक स्वार्थस्व धरावाहिक आलोको ध्रमाण माननेकाभी उनका धर्मिम्राय स्परस्य मान्स होना है। धतः धरावाहिक झानोंसे यदि प्रमितिविकीषक उत्तरन नहीं होती है

इति प्रभाणसप्तववादी दर्शयन्ताह पूर्वप्रत्यक्षेण इत्यादि । एतत् परिहर्रातः

—तद् यदि प्रतिक्षणं सणविवेकद्दिगोऽधिकृत्योच्यते तदा भिन्नोपयोगितया प्रवक् प्रमाणयात् नावेकान्तः । अप सर्वपदार्ष्यकस्वायव्यवाधितः
सांव्यवहार्तिकान् पुरुवार्ष्यपेरियोच्यते तदा सक्तमेव नीकृतनात्मकस्य
स्वाय्यवहार्तिकान् पुरुवार्य्याचार्यस्योक्षयेत्रस्यवन्तिति शुमाण्यमपुत्तरेयामनिष्टमेवेति कृतोजेकान्तः ?" —हेवसिन्द्योति लि १ ज ० ३ ६ छ ।

तो उन्हें प्रप्रमाण (प्रमाण नहीं) कहना प्रयुक्त नहीं है। न्यायवीपिका-कारने भी प्रथम घटादिज्ञानके घलावा उत्तरवर्ती अविधिष्ट पटादिज्ञानो-को प्रज्ञातिन्युतिकप प्रमितिको उत्तन्त न करनेके कारण धप्रमाण ही स्वष्टतवा प्रतिपादन किया है और इस तरह उन्होंने घक्तनब्रुमार्गका ही समर्थन किया है।

#### ६. प्रामाण्यविचार---

ऐसा कोईभी तर्क प्रत्य न होगा जिसमे प्रमाणके प्रामाण्याप्रामाण्य-का विचार प्रस्कृदित न हुया हो। ऐसा मालूस होता है कि प्रारम्यके प्रमाण्यका विचार देवोंकी प्रमाणता स्थापित करनेके लिए हुआ थां। जब उतका तर्कके क्षेत्रमे प्रवेशमे हुथा तब प्रत्यकादि जानोकी प्रमाणता और अप्रमाणताका विचार होने लगा। प्रत्येक दार्थीनकोको अपने तर्क प्रत्येक्ष प्रमाण्य कीर प्रयम्भाष्य तथा उसके स्वतः और परत होनेका कथन करना सनिवार्य सा हो गयां और यही कारण है कि प्राय छोटेसे छोटे तर्कप्रपर्थ भी वह चर्चा प्राय देवने की मिलती है।

१ "प्रत्याक्षारिषु रूष्टाषेषु प्रमाणेषु प्रामाण्यानिस्वयमन्तरेणैव व्यव-हार्रासद्धस्त्रव कि स्वत प्रामाण्यानुत परत इति विवारेण न न प्रयोजनम्, प्रतिकंत एव तत्र श्रेयान्, प्रदृष्टे तु विषये वैदिकेश्वाणितद्विष्य-तितरणादिकवेदसायेषु कर्ममु तत्रामाण्यावद्यारणमन्तरेण प्रकाशतद्याप्र-तंनमनुषिवतिर्मति तस्य प्रामाण्यानिस्वयोश्वर्यकर्त्तम् तत्र परत एव वेदस्य प्रामाण्यानिति वस्त्रामा । "—ग्यायम० १० १४४। २ "सर्व-विवार्गाक्षययिष्य तावर्यतीक्ष्रताम् । प्रमाण्याप्रमाणस्त्र स्वत कि परतोऽपया।"—मी० स्त्री० ची० स्त्री० ३२। "ग्रामाण्यमप्रामाण्य सार्याकं १० १४६। स्वतो वा परतो वेति प्रथम प्रविविच्यताम्।"—

स्पाय-वैशेषिक रोनोंको परतः, सांस्य रोनोंको स्वतः, मीमांकर मांमांकर मांकर मांमांकर म

#### ७. प्रमाणके भेव----

दार्शनिकरूपसे प्रमाणके भेदोंको गिनानेवानी सबसे पुरानी परम्परा कौन है ? और किसकी है ? इसका स्पष्ट निदंश तो उपलब्ध दार्थानिक साहित्यमें नहीं मिनता है ; किन्तु इतना जरूर कहा वा सकता है कि प्रमाण कियान्यत्या वार भेट मिनानेवाले व्यायक्षकार गीतमसे भी पहले प्रमाणके घनेक भेदोको मान्यता रही है; क्योंकि उन्होंने ऐतिहा, प्रधा-पत्ति, सम्भव और अमाव इन वारका स्पष्टतया उन्लेख करके उनकी श्रतिरिक्त प्रमाणताका निरसन किया है तथा शब्दमें ऐतिहाका ग्रीर

१ "हमपि परत हत्येष एव पक्षः श्रेयान्"—न्यायमं० पृ० १६० । कन्दली पृ० २२० । २ "श्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः "—सर्ववर्षः पृ० २७६ । ३ "स्वतः सवप्रमाणाना प्रामाण्यमिति गम्यताम्। न हि स्वतीःश्रती व्यक्तिः कर्तृम्ययेन पायेते ॥"—मी श्रमी० स्वतः १२ रस्तो० ४७ । ४ "जगममि एतत् किञ्चित् स्वतः किञ्चित् परतः इतिः ""—तस्वमं० पं० का० ३१२३ । ४ 'तत्यामाण्य स्वतः परतस्य"—परी-वामुण १-१३ । "माण्य तु स्वतः विद्वसम्यासात् परतोऽन्यया ॥"—ग्रमाण्य पृ० ६३ । ६ "प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि ॥"—

प्रमुमानमे योच तीनका धन्तर्मांव हो जानेका कथन किया है। प्रयस्त-पादने 'भी धपने वैद्येषिकर्द्यनानुसार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो ही प्रमाणोंका समर्थन करते हुए उन्लिखित प्रमाणोंका इन्होंसे धन्तर्माक वर्षों के प्रमाण कर होने था त्यानेक प्रदाशत किया है। प्रशिद्धिके धाषार पर इतना धौर कहा जा सकता है कि धाठ प्रमाणकी मान्यतः सम्भवतः पौराणिकांकी है। कुछ भी हो, प्रमाणको धनेकभेरक्त प्रमाणमें हो माना जा रहा है धौर प्रत्येक वर्धन-कारते कमते कम प्रमाण माननेका प्रयत्न किया है वसा योव प्रमाणोंकी उसी धपनी स्वीहत प्रमाणसंख्यामें ही धन्तर्भाव करनेका समर्थन किया है। यहाँ कारण है कि सात, छह, पांच, चार, तीन, दो भौर एक प्रमाण-वादी दार्थोंक्त क्याने धाविष्ठृत हुए है। एक ऐसामी मत रहा जो सात प्रमाण माननेवाले प्रामाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नीयायिक, तीन प्रमाण माननेवाले प्रमाकर, चार प्रमाण कहनेवाले नीयायिक, तीन प्रमाण माननेवाले सात्य, दो प्रमाण स्वीहत करनेवाले वैद्यायिक और नीड तथा एक प्रमाण माननेवाले चार्वाक तो आज भी दर्शन सारक्ष

जैनदर्शनके सामने भी यह प्रक्त था कि वह कितने प्रमाण मानता है? यथिंप मत्यादि पांच ज्ञानोको सम्यक्तान या,प्रमाण मानतेको परंपरा प्रति सुपांचीनकातसे ही धागमोमें निबद्ध और मौखिक रूपसे सुरक्षित चनी घा रही थी, पर बैनेतरोके लिए वह धन्तीकिक जैसी प्रतीत होती थी—उसका दर्शनान्तरीय प्रमाणनिक्षणको भेला नहीं खाता था। इस

१ "न जनुष्द्वमैतिह्यार्याज्ञातसम्बन्धान्यसम्बन्धान्यत् ।"—म्याबन्धः २-२-१ । "क्षद्र ऐतिह्यान्यांन्तरभावानुमानाऽर्यापितसम्बन्धानावान्तः ।"—म्याबन्धः २-२-२ । २ देवो, प्रवास्त्रयादमाध्य ५० १०६-१११ ।

प्रसन का उत्तर सर्वप्रथम' दार्धानिकरूपसे सम्भवतः प्रथम शताविक्सं हुए तस्वार्षपूककार मा० उमास्वातिने' दिया है। उन्होंने कहा कि सम्य-मान प्रमाण है भौर वह मूलमें दो ही भेदरूप हैः —र प्रत्यक्ष भौर २ परोक्षा। मा० उमास्वातिका यह मौतिक प्रमाणद्वियकाम उत्तना पुढिवारपूर्वक भौर कौशस्यपूर्ण हुमा है कि प्रमाणक्षेत्रा मानस्व भी दन्हीं दोमें समा जाता है। इनसे श्रतिरिक्त पृथक् तृतीय प्रमाण माननेकी विल्कुल शावस्थकता नहीं रहती है। जबकि वैद्योपिक भौर बौद्धों- के प्रत्यक्ष तथा प्रपुमानस्य दिविष्ठ प्रमाणविभागों धनेक किटनाइयाँ स्थाती हैं। उन्होंने श्रति संस्थाने स्वार्ति हैं। उन्होंने श्रति संस्थानित हम्माल स्वार्ति हैं। उन्होंने श्रति संस्थानित हमें कि प्रमाणक्ष ति हो प्रत्यक्षित्रा (तर्क) और श्रमिनिवोध (सनुमान) इनको भी प्रमाणान्तर होनेका संसेत करके श्रीर उन्हों सर्विज्ञान कह कर भाष परोक्षप्रभाषमें हो धन्तर्भूत कर निया है'। झा० उमस्वातिने इस प्रकार प्रमाणद्वपका विभाग करके उत्तरवर्ती जीताकिकोके लिए प्रशेस्त और प्रमाणव्यका विभाग करके उत्तरवर्ती जीताकिकोके लिए प्रशेस्त और

१ यद्यपि स्वेताम्बरीय स्थानाङ्ग धीर भगवतीमं भी प्रत्यक्ष-यरोक्षरूप प्रमाणद्वयका विभाग निर्मेद्ध- है, पर उन्ने कर्षेय पं अनुवानान्त्री निर्मेद्धि- कार भदवाहुके वादका मानते हैं, जिनका समय विक्रमकी छठी वताब्रिस्ट है। देवो, प्रमाणमी भाग टि० पृ० २०। धीर मदबाहुके समयके निये देवो, स्वं अनुनि विद्वान श्रीचतुरविजयजीका 'श्रीमदबाहु वेशिष्क लेख 'धनेकान्त्र' वर्ष ३ कि० १२ तथा 'क्या निर्मृतिकार भदबाहु धीर स्वामी समत्यभद्र एक हैं?' शीर्षक मेरा लेख, 'धनेकान्त्र' वर्ष ६ कि० १०-११ पृ० ३३६ । २ 'तत्रमाणें' 'ध्याचे परोक्षम'—"प्रत्यक्षमम्पत्' "—त्त्रचर्षकु० १-०, ११, १२। ३ 'मतिः स्मृतिः संज्ञाचिन्ताभिनिबोच इत्यनप्रतिन्तु'—तत्वाचर्षकु० १-१४।

सरल मार्ग बना दिया। दर्शनान्तरोंमें प्रसिद्ध उपमानादिकको भी परोक्षमें ही भ्रन्तर्भाव होनेका स्पष्ट निर्देश उनके बादमें होनेवाले पुज्यपादने कर दिया' । ग्रकलकदेवने उसी मार्गपर चलकर परोक्ष-प्रमाणके भेदोंकी स्पष्ट संख्या बतलाते हुए उनकी संयुक्तिक सिद्धिकी श्रीर प्रत्येकका लक्षण प्रणयन किया । ग्रामे तो परोक्षप्रमाणोंके सम्बन्धमें उमास्वाति ग्रीर धकलक ने जो दिशा निर्धारित की उसीपर सब जैनतार्किक अविरुद्ध-रूपसे चले है। ग्रकल दुदेवके सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुन्ना। वह यह कि लोकमे तो इन्द्रियाश्रित ज्ञानको प्रत्यक्ष माना जाता है पर जैन-दर्शन उसे परोक्ष कहता है, यह लोकविरोध कैसा ? इसका समाधान उन्होने वडे स्पष्ट ग्रीर प्राञ्जल शब्दोंने दिया है । वे कहते है --- प्रत्यक्ष दो प्रकारका है-१ साव्यवहारिक और २ मुख्य । लोकमे जिस इन्द्रिय-जन्य प्रत्यक्षको प्रत्यक्षकहा जाता है वह व्यवहारसे तथा देशत: वैशद्य होनेसे साव्यवहारिक प्रत्यक्षके रूपमे जैनोको इष्ट है। ब्रतः कोई लोक-विरोध नहीं है। स्रकल दुके इस बहमुखी प्रतिभाके समाधानने सबको चिकत किया। फिर तो जैन तर्कप्रयकारोने इसे वडे आदरके साथ एक स्वरसे स्वीकार किया और अपने अपने ग्रन्थोंमे अपनाया । इस तरह सूत्र-कार उमास्वातिने जो प्रमाणके प्रत्यक्ष ग्रीर परोक्ष से दो भेद निर्धारित किये थे उन्हे ही जैनतार्किकोने परिपुष्ट भीर समर्थित किया है ! यहाँ यह

१ "उमानार्थापत्त्यादीनामत्रैवान्तर्भावात् ।" "ब्रत उपमानागमा-दीनामत्रैवान्तर्भावः"—सवर्थिसिद्धि पृ० ६४।

२ "ज्ञानमाद्य मतिः सज्जा चिन्ता चाभिनिबोधिकम् ।

प्राङ्नामयोजनात् शेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात् ॥"-ल**घीय०का०**११। "परोक्षं शेषविज्ञान प्रमाणे इति संग्रहः"--ल**घीय० का०** ३।

३ "प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः"---लघीय० का० ३।

भी कह देना धावस्यक है कि समन्तमहस्वामीने', जो उसास्वातिक उत्तरवर्ती और पूज्यपादके पूर्ववर्ती हैं, प्रमाणके ध्रम्य प्रकारके भी दो भेद
किये हैं—१ ध्रकमशादि धौर २ हममावि । केवलकान ध्रकमशादि है
और येष मत्यादि चार आन कममावि हैं। पर यह प्रमाणद्वयका विभाग
उपयोगके कमाक्रमकी ध्रपेकाले हैं। समन्तमहके तिये ध्राप्तमीमातामें
ध्राप्त विवचनीय विषय है। ध्रतः ध्राप्तके आनको उन्होंने ध्रकममावि
धौर ध्राप्त भिन्न ध्रनाप्त (छ्यस्थ) जीवोंके प्रमाणकानको कममावि वतनाया है इसलिये उपयोगमेय या व्यक्तिभेदकी दृष्टिसे किया गया यह
प्रमाणद्वयका विभाग है। आन धर्मपूर्यणने सुकतार उमास्वाति निर्दिष्ट
प्रत्यक्त धौर परोक्षच्य ही प्रमाणके दो भेद प्रसर्थन किये हैं धौर उनके
उत्तरभेदोंकी पूर्व परम्परानुवार परिगणना की है। जैनदर्शनमें प्रमाणके
जो भेद-प्रभेद किये गये हैं वे इस प्रकार हैं:—

१ "तत्त्वज्ञान प्रमाणं ते युगपत् सर्वभासनम् । कमभावि च यज्ज्ञानं स्यादादनयसस्कृतम् ॥"

<sup>—</sup> आय्तमी० का० १०१।

२ "स्पर्शनादीन्द्रियनिमतस्य बहुबहुविषक्षित्रप्रानिम्तानुक्तप्रवेषु तदि-तरेष्वयेषु वर्तमानस्य प्रतीन्द्रियमण्डचत्वारिश्यदेषस्य व्यञ्जनावग्रहभेदैरस्टः चरवारिशता सहितस्य सस्याष्टाधीरभुत्तरद्विशती प्रतिपत्तव्या । तथा प्रति-न्द्रियप्रत्यक्ष बह्वादिहादशप्रकारार्थनिषयमवग्रहादिविकस्यमण्डवरवारिश-संस्थं प्रतिपत्तस्यम् ।"—प्रवाचरः पृ॰ ६५ ।

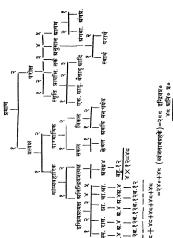

#### ८. प्रत्यक्ष का लक्षण---

दार्विनिक वगतमें प्रत्यक्षका लक्षण धर्नेक प्रकारका उपलब्ध होता है। नैपायिक प्रोर वैशेषिक सामान्यतया इन्द्रिय धीर प्रषंके सिन्वक्षको प्रत्यक कहते हैं। सांच्य भोजादि इन्द्रियोकी वृत्तिको और पीमांवके इन्द्रियोका प्रात्मके साथ सम्बन्ध होनेपर उपरम्म होनेवाली बुद्धि (आत्) को प्रत्यक्ष मानते हैं। बौद्धवर्षनियं तीन मान्यतायें हैं:—१ बहुबन्धुकी, २ दिम्मागकी धीर ३ धर्ममीतिको। वयुबन्धुने धर्मवन्य निविकल्पक वाषको, दिमागाने नामान्यतायिकण करनाना रंगहित निविकल्य मानोको धीर यमंकीतिको नामान्यत्य प्रतिकल्पक हो से स्थाना प्रत्यक्ष करनाना रंगहित निविकल्य मानोधी धीर यमंकीतिको निविकल्पक हो से सामान्यत्या निविकल्पक सामान्यत्या निवकल्पक सामान्यत्य स्थानान्यत्या निवकल्पक सामान्यत्यन्तिक स्थानपर स्वत्यन्तिक स्थानपर प्रत्युत्वन हो सियं जा सकते हैं। पर वे सब इस विजन्य स्थानपर प्रस्तुत नही कियं जा सकते हैं।

प्रस्तावना

जैनदर्शनमें सबसे पहले सिद्धसेन' (न्यायाबतारकार) ने प्रत्यक्ष-का लक्षण किया है। उन्होंने ग्रमरोकारूपसे अर्थको ब्रह्ण करनेवाले जानको प्रत्यक कहा है। इस लक्षणने ग्रन्थामध्य नामका दोष होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष कहा लक्षण परोक्षणदित केंग्रीर परोक्षका लक्षण

१ "इन्द्रियार्थसिककॉल्प्यमञ्जयदेश्यमञ्ज्यभिनारि व्यवसायारमकं प्रत्यक्षम्"—स्यायनुष्ठ २-१-४ । २ "तत्सन्प्रयोगे पुरुषस्थेन्द्रयाणां वृद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम्"—क्रीमिनः १-१-४ । ३ "मर्थादिवानं प्रत्यक्षम्"—प्रमाणस्यः पृष्ठ ३२ । ४ "प्रत्यक्षं करुपनापोढं नामजात्या- कर्मवृत्तम् ।" प्रमाणसम् १-२ । १ "करुपनापोढमभान्तं प्रत्यक्षम्" —स्याविककुः पृ० ११ ।

६ "अपरोक्षतयाऽर्थस्य ग्राहकं ज्ञानमीदृशम्। प्रत्यक्षमितरद् ज्ञेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया।" न्यासाम० का० ४।

(प्रत्यक्षिमन्तरः) प्रत्यक्षघटित है। यकलकुदेवने प्रत्यक्षक ऐसा लक्ष्य बनाया जिससे वह दोष नहीं रहा। उन्होंने कहा कि जान विवाद है— स्पट्ट है वह प्रत्यक्ष है। यह लक्षण प्रपने धापमें स्पट्ट तो है ही, सम्बंध बहुत ही सक्षित्र और क्ष्यांनि, प्रतिव्यानि सादि दोधोंसे पूर्णतः रहित भी है। सुश्मप्रज मकलकुका यह मकलकु लक्षण जैनपरम्परामें इतना प्रतिष्टित और व्यापक हुधा कि दोनों ही सम्प्रदायोंके प्रतास्य का प्रतिप्यत्व और व्यापक हुधा कि दोनों ही सम्प्रदायोंके व्यत्तास्य और दिसम्बर विद्वानोंने बड़े धाररमावसे सपनाया है। जहाँ तक मालून है किर दूसरे किसी जैनवाक्तिकको प्रत्यक्षण प्रत्य लक्ष्य बनाना सावस्यक नहीं हुधा और यदि किसीने बनाया भी हो तो उसकी उतनी न तो प्रतिष्टा हुई है धौर न उसे उतना प्रपनाया ही गया है। प्रकलकुदेवने सपने प्रत्यक लक्ष्यमे उपान वैश्वका भी खुलाता कर दिया है। उन्होंने धनुनादिककी अपेक्षा विशेष प्रतिभास होनेको देशय कहा है। प्राप्त धर्मपुष्पणे भी सकलकुप्रतिष्टित इन प्रत्यक्ष और देशयके लक्षणो-को प्रपनाया है और उनके सुत्रास्थक कथनको और प्रांपक स्कृटित किया है।

### ६. मर्थ भौर मालोककी कारणता---

बौद जानके प्रति धर्य धीर धालोकको कारण मानते है। उन्होंने बार प्रत्यसों (कारणों) से समूर्ण आगों (स्वावेदनादि) की उत्पत्ति वर्णित की है। वे प्रत्याय ये है.—-? समनन्तरप्रत्यय, २ ध्राधिपत्यप्रत्यय, ३ ध्रालम्बनप्रत्यय धीर ४ सहकारिप्रत्यय । पूर्वज्ञान उत्तरज्ञानकी

१ "प्रत्यक्ष विशदं ज्ञानम्"—लघीय० का० ३। प्रत्यलक्षलक्षण प्राहु. स्पष्ट साकारमञ्जासा ।"—न्यायवि० का० ३।

२ "मनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम् । तद्वैशद्य मतं बुद्धेरवेशद्य मतः परम् ॥"—सघीय० का० ४ ।

उत्पत्तिमे कारण होता है इसलिए वह समनन्तर प्रत्यय कहलाता है। चक्षरादिक इन्द्रियां ग्राधिपत्य प्रत्यय कही जाती है। ग्रर्थ (विषय) आलम्बन प्रत्यय कहा जाता है और बालोक बादि सहकारि प्रत्यय है। इस तरह बौद्धोने इन्द्रियोके ग्रलावा ग्रर्थ ग्रीर मालोकको भी कारण स्वीकार किया है। अर्थकी कारणता पर तो यहाँ तक जोर दिया है कि ज्ञान यदि अर्थसे उत्पन्न न हो तो वह अर्थको विषयभी नहीं कर सकता है'। यद्यपि नैयायिक स्नादिने भी अर्थको ज्ञानका कारण माना है पर उन्होने उतना जोर नही दिया। इसका कारण यह है कि नैयायिक ग्रादि ज्ञानके प्रति सीघा कारण सन्निकर्षको मानते हैं। ग्रथं तो सन्नि-कर्ष द्वारा कारण होता है। धताव जैन तार्किकोने नैयायिक धादि-के प्रथंकारणताबाद पर उतना विचार नहीं किया जितना कि बौद्धोंके ग्रयालोककारणताबाद पर किया है। एक बात ग्रीर है, बौद्धोने अर्थ-जन्यत्व, ग्रर्थाकारता और ग्रर्थाध्यवसाय इन तीनको ज्ञानप्रामाण्यके प्रति प्रयोजक बतलाया है भ्रीर प्रतिकर्मव्यवस्था भी ज्ञानके धर्यजन्य होनेमे ही की है। अत आवरणक्षयोपशमको ही प्रत्येक ज्ञानके प्रति कारण मानने वाले जैनोके लिए यह उचित श्रौर श्रावश्यक था कि वे बौद्धोके इस मन्तव्य पर पूर्ण विचार करे ग्रौर उनके ग्रथिलोककारणस्वपर सबलताके साथ चर्चा चलाए तथा जैनद्दिसे विषय-विषयीके प्रतिनिय-मनकी व्यवस्थाका प्रयोजक कारण स्थिर करे। कहा जा सकता है कि इस सम्बन्धमे सर्वप्रथम सूक्ष्म दृष्टि अकल क्रूदेवने अपनी सफल लेखनी चलाई है और अर्थालोककारणताका सयक्तिक निरसन किया है। तथा स्वावरणक्षयोपशमको विषय-विषयीका प्रतिनियामक बता कर ज्ञान-प्रामाण्यका प्रयोजक सवाद (ग्रर्थाव्यभिचार) को बताया है। उन्होने

१ "नाकरण विषय" इति वचनात ।

सक्षेपमे कह दिया' कि 'आन घमेंसे उत्पन्न नहीं होता, स्थोकि जान तो 'यह घर हैं यही जानता है 'प्रवेस में उप्पन्न हुमा' इस बातको वह नहीं जानता । येति जानता होता तो किसोको विवाद नहीं होना वाहिए था। जैसे घट और कुम्हारको कार्यकारणभावये किसीको विवाद नहीं है। द्वारी बात यह है कि घर्ष तो विवाद (अंदा) है वह कारण मेंसे हो ककता है ' कारण तो इन्द्रिय और मन हैं। तीयरे, प्रयंके रहने पर भी विपरित जान देखा जाता है और प्रयंग्रायये भी केशोपहर्काद जान हो जाता है। इसी प्रकार घालोकभी जानके प्रति कारण नहीं है, क्योकि प्रात्रोक्ताभावमें उल्लु धारिको जान होता है और धालोककद्भावमें स्वायादि जान देखे जाने है। घत प्रयादिक जानके कारण नहीं है । किन्तु आवरणक्षयोधमार्थक प्रदिश्व और मन हो जानके कारण है ।' इसके साथ ही उन्होंने प्रयंजन्यत्व धारिको जानको प्रमा-णतासे घ्रमोजक बतनतो हुए कहा है कि 'तहुरुपत्ति, ताहुप्य और

१ "ग्रयमर्थं इति ज्ञान विद्यात्रोत्पत्तिमर्थतः । ग्रन्थया न विवाद स्यात् कुलालादिषटादिवत् ॥ -लघी० ५३ ।

<sup>&#</sup>x27; अर्थस्य तदकारणत्वात् । तस्य इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तत्वात् अर्थस्य विषयन्वात् । '—नद्यी० स्वो० का० ५२ ।

<sup>&</sup>quot;ययास्य कर्मस्योपदामापेक्षिणो करणमनसी निमित्त विज्ञानस्य न बहिरपरिय । नाननुकृतान्यय्यादिरेक कारण नाकारण विषय इति वालियानीतम् नामसखणुकनाना नमित्त सांत रूपदर्गनमावरणविच्छेदात्, नदिवच्छेतात् प्रालांके सत्यापि सद्यापिद्यानानसभ्यान् । काश्वावपृदर्शिद-याणा शखादो पोतायाकारज्ञानोत्तने पुपूर्णणा यसासम्बयस्य सरस्यि विपतिवारितपत्तिकद्भावात् नाणांद्य कारण ज्ञानस्येति ।"-सधी० १५०।

१ "न तज्जन्म न ताद्रप्य न तद्वयवसिति सह । प्रत्येक वा भजन्तीह प्रामाण्य प्रति हेतुनाम् ॥

नार्य कारण विज्ञानस्य कार्यकालसप्राप्य निवृत्ते अतीततसवत् न ज्ञान

तदध्यवसाय ये तीनों मिलकर अथवा प्रत्येक भी प्रमाणतामें कारण नहीं हैं। क्योंकि अर्थज्ञानक्षणको प्राप्त न होकर पहले ही नष्ट हो जाता है भौर ज्ञान अर्थके श्रमावमें ही होता है, उसके रहते हुए नहीं होता, इसलिए तदुत्पत्ति ज्ञान-प्रामाण्यमें प्रयोजक नही है। ज्ञान ध्रमुत्तं है. इसलिए उसमें आकार सम्भव नहीं है। मुत्तिक दर्पणादिमें ही धाकार देखा जाता है। ग्रत: सदाकारता भी नहीं बनती है। ज्ञानमें ग्रर्थ नहीं ग्रौर न ग्रथं ज्ञानात्मक है जिससे ज्ञानके प्रतिभासमान होने पर ग्रथंका भी प्रतिभास हो जाय । ग्रतः तदध्यवसायभी उत्पन्न नही होता । जब ये तीनों बनते ही नहीं तब वे प्रामाण्यके प्रति कारण कैसे हो सकते है ? ग्रर्थात नहीं हो सकते हैं। श्रतएव जिस प्रकार धर्य श्रपने कारणोंसे होता है उसी प्रकार ज्ञान भी अपने (इन्द्रिय-क्षयोपशमादि) कारणो से होता है'। इसलिए सवाद (ग्रर्थव्यभिचार)को ही ज्ञानप्रामाण्यका कारण मानना सञ्जत और उचित है। यकलक्ददेवका यह संयक्तिक निरूपण ही उत्तरवर्ती माणिक्यनन्दि, विद्यानन्द, प्रभाचन्द ग्रादि सभी जैन नैयायिको-के लिए ग्राधार हमा है। धर्मभूषणने भी इसी पूर्वपरम्पराका श्रनुसरण करके बौद्धोके ग्रर्थालोककारणवादकी मुन्दर समालोचना की है।

तकार्यं तदभाव एव भावात्, तद्भावे चाऽभावात् भविष्य नार्यसाकष्य-भृद्धिज्ञानम्, अपूर्ताच्यात् । पूर्ता एव हि दर्यणाय्यः मूतंमुलादिप्रतिवि-म्बारिणो इंट्याः, नामूलं मूर्ताभितिबन्धन्, प्रमूलं चतान्, भूतिष्याः भावात् । न हि आदेश्वर्धेऽस्ति तवतासको वा येन त्रस्मिन् अतिभासमाने प्रतिभासेत शब्दवत् । ततः तदस्यवसायो न स्वात् । क्ष्येनदविश्वमानं वित्तयं ज्ञानप्रमाण्यं प्रत्युक्तारकं स्यात् धनक्षणत्वनः ?" लाधीयः स्वो० कारः १ = ।

तथा ज्ञानं स्वहेतूत्यं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥-स**वीय**०का० ५६।

१ ''स्वहेतुजनितोऽप्यर्थः परिच्छेद्यः स्वतो यथा ।

## १०. सन्निकर्ष---

जैसा कि यहले कहा जा चुका है कि नैयायिक भीर बेधेषिक सांन-कथंको प्रत्यक्षका स्वरूप मानते हैं। पर वह निर्दोष नहीं हैं। प्रयस तो, वह भ्रमाल है नहीं वन सकता है तब वह प्रथमका स्वरूप केसे हो सकता है? दूसरे, सिलकवंको प्रत्यक्षका लक्षण मानतेने प्रध्यापित नामका दीय भ्राता है, क्योंकि चसूर्रिन्द्रय बिना सन्तकवंके ही रूपादिका ज्ञान कराती है। यहा यह कहना भी ठोक नहीं है कि चसुर्रिन्द्रिय भ्यक्षेत्रो प्राप्त करके रूपाता कराती है। कारण, चसूर्रिन्द्रय दूर स्थित होकर ही रायांका कराती हुई प्रथमादि प्रमाणोसे भ्रतीत होती है। तीसरे भ्राप्तने प्रत्यक्ष ज्ञानक प्रथमादि प्रमाणोसे भ्रतीत होती है। तीसरे भ्राप्तने प्रत्यक्ष ज्ञानक प्रभावका प्रसङ्ग भाता है, क्योंकि भ्राप्तके दिन्द्रय या इन्द्रियायं सिन्कर्यकृत्यादि पदार्थोंने इन्द्रियायंसिन्कर्य सम्भव नहीं हैं। अत सिन्कर्य प्रयापता होने तथा भ्रजानात्मक होनेसे प्रत्यक्षका लक्षण नहीं हो सकता है।

# ११. सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष---

इन्द्रिय और धर्मिन्द्रिय जन्य ज्ञानको साव्यवहारिक प्रत्यक्षमाना गया है। 'साव्यवहारिक उसे इसलिए कहते हैं कि लोकके दूसरे दर्शनकार इन्द्रिय और मन सारेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। बास्तवस्य तो को ज्ञानक परिनरपेक एक बालस्यान सारोक्ष तथा पूर्ण मिसंक है वही ज्ञान प्रत्यक है। घत लोकव्यवहारको समस्य करतेकी इन्द्रिस अझजन्य ज्ञानको भी प्रत्यक्ष कहतेमें कोई धनीचित्य नहीं है। सिद्धान्तकी भाषामे तो उसे

१ सर्वार्थेस० १- २। तथा न्यायविनश्चय का० १६७।

२ "साव्यवहारिक इन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यक्षम्—**लघो०** स्वो०का० ४ ।

परोक्ष ही कहा गया है। जैनवर्धनमें संस्थाहारिक प्रत्यक्षके वो मितज्ञान-रूप है, भेद प्रीर प्रभेद सब मिलकर ३३६ बताये गए हैं। जिन्हें एक नवक्षके द्वारा पहले बता दिया गया है।

# १२. मुख्य प्रत्यक्ष---

दार्शनिक जगतमें प्रायः सभीने एक ऐसे प्रत्यक्षको स्वीकार किया है, जो लौकिक प्रत्यक्षसे भिन्न है और जिसे अलौकिक प्रत्यक्ष', योगि-प्रत्यक्ष या योगिज्ञानके नामसे कहा गया है। यद्यपि किसी किसीने इस प्रत्यक्षमें मनकी अपेक्षा भी बॉणत की है तथापि योगजवर्मका प्रामुख्य होनेके कारण उसे धलौकिक ही कहा गया है। कुछ ही हो, यह घवश्य है कि धारमामें एक धतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव है। जैनदर्शनमें ऐसे ही ब्रात्ममात्र सापेक्ष साक्षात्मक श्रतीन्द्रिय ज्ञानको मुख्य प्रत्यक्ष या पारमाथिक प्रत्यक्ष माना गया है और जिस प्रकार दूसरे दर्शनोंमें धलीकिक प्रत्यक्षके भी परिचित्तज्ञान, तारक, केवल्य या युक्त, युञ्जान ब्रादिरूपसे भेद पाये जाते हैं उसी प्रकार जैनदर्शनमें भी विकल, सकल भ्रथवा भवधि, मनःपर्वय भौर केवलज्ञान रूपसे मुख्यप्रत्यक्षके भी भेद वर्णित किये गये है। विशेष यह कि नैयायिक भीर वैशेषिक प्रत्यक्षज्ञानको प्रतीन्द्रिय मानकर भी उसका ग्रस्तित्व केवल नित्य-ज्ञानाधिकरण ईश्वरमें ही बतलाते हैं। पर जैनदर्शन प्रत्येक श्रात्मामें उसका सम्भव प्रतिपादन करता है और उसे विशिष्ट बात्मशुद्धिसे पैदा होनेवाला बतलाता है। ग्रा० धर्मभूषणने भी भ्रनेक युक्तियोंके साथ ऐसे ज्ञानका उपपादन एवं समर्थन किया है।

## १२. सर्वज्ञता---

भारतीय दर्शनशास्त्रोमें सर्वज्ञतापर बहुत ही व्यापक ग्रौर विस्तृत

१ "एवं प्रत्यक्षं लोकिकालोकिकभेदेन द्विविषम् ।"-सिद्धान्तम् ०पृ० ४७ । २ "मृतार्यभावनाप्रकर्षपर्यन्तजं योगिषेत्यक्षम् ।"-स्यायविन्तु पृ० २० ।

विचार किया गया है। चार्वाक और मीमांसक ये दो ही दर्शन ऐसे है जो सर्वज्ञता का निषेध करते हैं। शेष सभी न्याय-वैशेषिक, योग-सांख्य, वेदान्त, बौद्ध भ्रौर जैन दर्शन सर्वज्ञताका स्पष्ट विधान करते है। चार्वाक इन्द्रियगोचर, भौतिक पदार्थोका ही अस्तित्व स्वीकार करते है, उनके मतमें परलोक, पुण्यपाप ब्रादि ब्रतीन्द्रिय पदार्थ नहीं है। भूतचैतन्यके श्रलावा कोई नित्य श्रतीन्द्रिय श्रातमा भी नहीं है। श्रत: चार्वाक दर्शन-में अतीन्द्रियार्थंदर्शी सर्वज्ञ ग्रात्माका सम्भव नहीं है। मीमांसक परलोक, पुण्य-पाप, नित्य झारमा झादि अतीन्द्रिय पदार्थोंको मानते अवस्य है पर उनका कहना है कि धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान वेदके द्वारा ही हो सकता है'। पुरुष तो रागादिदोषोंसे युक्त है। च कि रागादि-दोष स्वाभाविक है और इसलिए वे श्रात्मा से कभी नहीं छूट सकते है। श्रतएव रागादि दोषोके सर्वदा बने रहनेके कारण प्रत्यक्षसे धर्माधर्मादि श्रतीन्द्रिय पदार्थोका यथार्थ ज्ञान होना सर्वथा श्रसम्भव है। न्याय-वैशेषिक ईश्वरमें सर्वज्ञत्व माननेके अतिरिक्त दूसरे योगी आत्माओं में भी स्वीकार करते हैं । परन्त उनका वह सर्वज्ञत्व मोक्ष-प्राप्तिके बाद नष्ट हो जाता है। क्योंकि वह योगजन्य होनेसे श्रनित्य है। हाँ, ईश्वरका सर्वज्ञत्व नित्य एव शास्वत है। प्रायः यही मान्यता सांख्य, योग और वेदान्तकी है। इतनी विशेषता है कि वे ग्रात्मामे सर्वज्ञत्व न मानकर बद्धितत्त्वमे ही सर्वज्ञत्व मानते है जो मुक्त श्रवस्था मे छट जाता है।

१ "वोदना हि मृत भवन्त भविष्यन्तं मृत्यं व्यवहितं विश्वकृष्टमित्येव जातीयक्षमधंमवनमर्गावनुमत्त्व, नात्यन्त् किञ्चनेनिद्यम् ।" —क्षावरमा० १-१-१ । १ "प्रस्माद्वित्तयनां नु योगिनां युक्तानां योगन्वपर्गानुग्रहीतेन मनता स्वात्मान्तराज्ञाचित्रकालपरमागुवायुननस्तु तत्समवेतनुणकर्मकामान्यविवयेषु समवाये चावितयं स्वस्परदीनमुत्यवते । वियुक्तानां पुनः ।" — अस्तास्ताव भाव गृत १९७ ।

सीमासक दर्धन' जहाँ केवल घर्मजताका निषेध करता है धीर सर्वज्ञताके मानमे स्ट्रापित प्रकट करता है वहीं बौद्धदर्शनमें सर्वज्ञताको प्रमुपयोगी बतलाकर घर्मज्ञता को प्रश्नय दिया गया है। यधिष शान्त-रिक्षित' प्रभृत बौद्ध तार्किको ने सर्वज्ञताका भी साधन किया है। पर वह गोण है। गुख्यतया बौद्धदर्शन धर्मज्ञवादी ही प्रतीत होता है।

जैनदर्शनमें घागमप्रन्यों घोर तर्कप्रन्योंमें सर्वत्र धर्मत प्रीर सर्वत्र दोनोंका ही आरम्भत प्रतिपादन एव प्रवत्त समर्थन किया गया है। बट्- ल्यानामुत्रोंमें सर्थकात्व घोर धर्मकात्वका स्पाटन समर्थन मिलता है। घा- कुन्यकुन्तने प्रवक्तात्वार्थ सिर्पृतकम्भते सर्वक्रताकी सिदि की है। उत्तरवर्ती समन्तमद्र, सिद्धतेन, धक्तबद्ध, हरिप्रद्र, विधानन्य प्रभृति जैन ताकिकोने धर्मकात्वको सर्वज्ञत्वके भीतरही गीमत करके सर्वक्रत्व पर महत्वपूर्ण फ्रकरण विके हैं। समन्तमद्रकी धारतमीमासाको तो घक- बद्धत्वपूर्ण प्रकरण विके हैं। समन्तमद्रकी धारतमीमासाको तो घक- बद्धदेवने 'सर्वज्ञविवपरशिवा' कहा है। कुछ भी हो, सर्वज्ञतावे

१ "पर्यज्ञावनिषेषस्तु केवलोऽत्रापपुञ्चते सर्वमम्पद्विजानस्तु पुष्य केना वार्यते ॥'—तस्वस्त का० ११२६। तत्त्वस्त्रकृते यह स्वोक कुमारिलके नामसे उद्देत हुमा है। २ "तस्मादनुञ्जानगत ज्ञानस्य विचार्यताम्। कोटसस्यापित्राते तस्य न क्वोपपुञ्चते ॥ हेपोपायेयतस्वस्य साम्युपायस्य वेदक ॥ य प्रमाणमसाविष्ठो न तु सर्वस्य वेदक ॥"— प्रमाणवा० २-२१, ३२। ३ "स्वगोपवर्यस्यमापितहेतुकोस्तीति सम्यते ॥ साक्षा किव किन्त किन्तु सर्वकोऽपि प्रतीवते ।"—तस्वक्त का ३३०६ ॥ ४ "मुख्य हि तावत स्वगोमीस्यस्यापस्तुकुत्रस्यामन्य भगवतोऽस्याप्ति क्रियते । यत्युन धरोवार्थपरिज्ञातृत्वसावनमस्य तत् प्रासिक्तकम् ।"— तस्वक्ता प० पृष्ठ ६३३ ॥ "स्वत्रकोए सळ्यावेस सम्यागो सस्य सम् जापदि पस्ति "—सर्वत् व्यवस्थानम् , ७ ०६० । ६ देखी प्रवचन-सार, जानगीमीस्ता । ७ देखो, षट्या० का० ११४ ।

सम्बन्धमें जितना भाषिक चिन्तन जैनदर्शनने किया है भीर भारतीयदर्शन-शास्त्रको तत्सम्बन्धी विपुल साहित्यसे समृद बनाया है उतना भ्रम्य दूसरे दर्शनने शायद ही किया हो।

सकतकूदेवने सर्वज्ञतक सामनमें प्रतेक पुक्तिमोंके साथ एक पुक्ति बड़े मार्को कही है वह यह कि सर्वज्ञक स्वाप्तमें कोई बासक प्रमाण नहीं है इतीनए उसका प्रतित्व होना ही चाहिए। उन्होंने को भी वाषक हो सकते हैं उत सबका मुन्दर ढक्क्से निराकरण भी किया है। एक इसरी महत्वपूर्ण पुनित उन्होंने यह दो हैं कि 'बारसा' 'ब'—साता है धीर उसके जानस्थानको उक्तेनाले धावरण दूर होते है। प्रदा धावरणीके विच्छिष्ठ हो जोनेरर जल्दभाव धासाके लिए किर क्षेय—जानने योग्य क्या एव जाता है? धर्चात कुछभी नहीं। धप्राप्यकारी ज्ञानके सकलावंधिरक्षान होना ध्वस्यम्मायों है? होन्द्रयों घीर मन सकलावंधिरक्षानमें साकक न होना हानक प्रवस्तान के कही नहीं है धीर धावरणोंका प्रकार प्रभाव है वही कैकालिक धीर त्रिक्तेकवर्ती यावदा पदार्थोंका साक्षाद ज्ञान होनेसे कोई बाधा नहीं है। बीरसेनस्वामी धीर धावर्थों विधानस्वत्यों भी हती बाधा नहीं एक महत्वपूर्ण स्तोककी प्रवद्य करके सबसान धारमांने सर्वज्ञताक उपयान किया है जो बहुत करके सबसान धारमांने सर्वज्ञताक उपयान किया है जो बहुत करके सबसान धारमांने

१ देखो, श्रष्टश० का० ३।

२ "ज्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमवशिष्यते ।

सप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्यावलोकनम् ॥"—स्यायवि० का० ४६५ । तया देखो, का० ३६१, ३६२ । ३ देखो, जयववला प्र० भा० पृ० ६६ । ४ देखो, झष्टस० पु० ५० ।

४ 'जो जेये कथमजः स्यादसति प्रतिबन्धने । दाह्ये अग्नर्वाहको न स्यादसति प्रतिबन्धने ॥"

मुक्य भीर निकाधिक एवं निरविध सर्वजता मानी गई है। वह सांक्य-योगायिकी तरह जीवम्युक्त क्षवस्था तक ही सीमित नहीं रहती, कुछ धव-स्थामें भी अप्तकाल तक बनी रहती है। क्योंकि ज्ञान आरामक, मुलपूत निका स्वमान है भीर सर्वजता आरामामाम कें उत्तीका विकासत पूर्वक्ष्य है। इतरदर्शनोंकी तरह वह न तो मात्र भारत्ममनः स्थोगादि जन्य है भीर न योगजविद्गति ही है। आरामं मुख्यने स्थामी समत्मप्रकी सर्यक्षि सर्व-जताका सामन किया है भीर उन्होंकी सर्वजत्वाधिका कारिकामोंका स्पृट्ट विवरण किया है। प्रथम तो सामान्य सर्वजक समर्थन किया है। पीछे 'नित्यायत' हेलुके द्वारा भरत्नुत जिनको ही सर्वज विद्व किया है।

### १४. परोका---

जैनदर्शनमें प्रमाणका दूसरा भेद परोक्ष है। यद्यपि बोहोंने परोक्ष शब्दका प्रयोग अनुमानके विषयभूत अपेसे किया है। क्योंकि उन्होंने दो प्रकारका अप्ये माना है—१ प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो साक्षा-विश्वमाण है और परोक्ष उस्ति भिन्न है त्यापि जैन परम्परामें "परोक्ष' शब्दका प्रयोग प्राचीन समयसे परोक्ष जानमें ही होता क्या था रहा है। दूसरे प्रत्यक्षता और परोक्षता बस्तुत: जानिष्ठ क्ये हैं। जानको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष होने से सर्थमी उच्चारसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहा जाता है। यह प्रवश्य है कि जैन दर्शनके हम "परोक्ष" बस्द का व्यवहार और उसकी परिभाषा दूसरों को कुछ विनक्षण-सी मानूम होगी परस्तु

१ "विविधो धर्षः प्रत्यक्षः परोक्षत्व । तत्र प्रत्यक्षविषयः साक्षात्क्रिय-माणः प्रत्यकः । परोकः पुनरकाक्षात्परिज्ञ्ब्यवानोऽत्रुवेयत्वादनुमान-विषयः ।"—प्रमाणप० पृ० ६५ । न्यामबा० तात्य० पृ० १५ । "जं परवे विज्ञाणं तं तु परोक्ष ति मणिवसत्येतु । व्यदि केवतेण गार्थं इत्रविष्ठि वीतेण पण्यक्षः ॥"...प्रव्यक्ता।०गा० ४ = १

बहु हतनी सुनिदिचत और सस्तुम्पर्थी है कि शब्द को तोडे मरोडे विना ही सहबंधे धार्षिक बोध हो जाता है। परोक्षकों जैनदर्शनसम्मत परिमाषा वित्तवण दक्षतिए मानून होंगी कि लोकमे दिन्वय्यापार रहित ज्ञानको परोश्च बहा गया है। जबकि जैनदर्शनमे दिन्वयादि एरकी धरेबारों होंगे बोले आनको परोक्ष कहा है। वास्तवमे परोक्षं शब्दते भी यही अर्थ ध्वतित होता है। इस परिभाषाकों हो केन्द्र बनाकर ध्वकत दुवेचने परोक्ष को एक दूसरी परिभाषा रखी है। उन्होंने धरिवाद जानको परोक्ष कहा है। जान पदशा हैक धनलकुद्धेवका यह प्रयत्न पिडान्स मतका लोकके साथ समत्वय करनेकी दृष्टिस हुस्मा है। बादमे ता धकलकुदेयकृत यह परोश लक्षण जैनसरप्तरासे दतना प्रतिष्टित हुस्म है कि उत्तरवर्ती सभी जैन तानकों दें स्वर्यनाया है। यद्यपि सबकी दृष्टि परोक्षको परापेश

ष्ठा कुन्दकुन्यने परोक्षका लक्षण तो कर दिया था परन्तु उसके भेदोका कोई निर्देश नहीं किया था। उनके परवादतीं प्रा० उमास्यातिने परोक्षके मेदोको भी स्पष्टतया मूचित कर दिया और मतिज्ञान कान येदा पेद दललाये। मतिजानके भी मति, स्मृति, स्वा, चिन्ता और प्रमिनिवोध ये पर्याय नाम कहे। चृक्षि मति मतिज्ञान सामान्यरूप है। प्रत मतिज्ञानके यार पेद है। इनमे श्रुतको और मिन्ता देनेपर परोक्षके फलत उन्होंने वांचमी भेद मूचित कर दिए और पुज्यपादने प्रान्ताविक के प्रमाणान्यरुक्ता निर्माण करते हुए उन्हें परोक्षमें हैं भानमान्यरुक्त कर प्रमाणान्यरुक्ता निराक्षण करते हुए उन्हें परोक्षमें ही भानमान्यरुक्त कर प्रमाणान्यरुक्ता निराक्षण करते हुए उन्हें परोक्षमें ही भानमान्यरुक्त कर दिया। लेकिन परोक्षके पांच भेदोक्षी सिलिविजयार

१ देखो, सर्वार्धसि० १-१२ । २ सर्वार्धसि० १-११ । ३ "ज्ञान-स्पेव विश्वदिनिर्भाषित प्रत्यक्षत्वम्, इतस्य परोक्षता ।"—सर्पीय० स्वो० का० ३ । ४ परोक्षामु० २-१, प्रमाचपरी० पृ० ६६ । ४ प्रवचन-सा० १-४= ।

व्यवस्था सर्वप्रथम धकलक्कुदेवने की हैं। इसके बाद माणिक्यनित्व ध्रादि ने परोक्षके पीच ही भेद विजित किये हैं। ही, ध्राचार्य वादिराजने 'प्रवस्य परोक्षके प्रमुचान ध्रीर ध्रामम ये दो भेद बतलाये हैं। पर इन दो मेदोंकी परम्परा उन्हों तक सीमित रही है, धाने नहीं चली, क्योंकि उत्तरकालीन किसीभी प्रत्यकारने उसे नहीं घपनाया। कुछ भी हो, स्मृति, प्रत्यिक-ज्ञान, तके, ध्रमुमान धीर ध्रामम इन्हें सभीने निविवाद परोक्ष-प्रमाण स्वीकार किया है। ध्रमिनव धर्मभूषणने भी इन्हों पांच मेदोंका कथन

# १५. स्मृति--

यद्यपि अनुभूतार्थविषयक जानके रूपमे स्मृतिको सभी दर्शनीने स्थी-कार किया है। पर जैनदर्शनके सिवाय उसे प्रमाण कोई नहीं मानते हैं। साधारणतथा सबका कहना यही है कि स्मृति अनुभव के द्वारा छोते विषयमें ही प्रकृत होती है, इसलिए हृतिवाहों होनेसे वह प्रमाण नहीं है। त्याय-वैशीषक, मीमांसक और बौढ सबका प्राय: यही अभिप्राय है। जैनदार्शनिकोंका कहना है कि प्रमाणभंग प्रयोजक अविसवात है। जिस प्रकार प्रत्यक्षात जाने हुए अपेंगें विसंवाद न होनेसे वह प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार स्मृति से जाने हुए अपेंगें भी कोई विसंवाद नहीं होता और जहीं होता है वह स्मृत्याभास हैं। यतः स्मृति प्रमाणहीं होता

१ लघीय० का० १० धीर प्रमाणसं० का २ । २ "तण्य (परोक्षं) द्विवधमनुमानमानमस्त्रेति । अनुमानमानि द्विविधं गीणमुख्यविकस्पात् । तथ गीणमनुमानं त्रिविधम्, स्मरणम्, प्रत्यिक्ता, तकंदचित ......।" -प्रमाणानि ० १० ३३ । ३ "तवं प्रमाणादयोऽनिधगतमयं सामान्यतः सकारतो वाधिनमयन्ति, स्मृतिः पुनर्न पूर्वानुभवमयोदामतिकामति, तद्विधया तद्वन्विषया वा न तु तर्वधिकविधया, सोम्य चुत्यन्तराद्विधयः स्मृतेरित विद्वयाति ।" --तस्त्रवैद्या० १-११ । ४ देखो, प्रमाणपरीक्षा १० ६६ ।

चाहिए। दूसरे, विस्मरणादिकय समारोपका वह व्यवच्छेद करती है इस-लिए मी बहु प्रमाण है। तीसरे बनुमव तो वर्तमान धर्मको ही विषय करता है धोर स्मृति धतीत धर्मको विषय करती है। घतः स्मृति कर्य-विद्य प्रमृतिवास्त्री होनेसे प्रमाण ही है।

#### १६. प्रत्यभिज्ञान---

पूर्वोत्तरिवत्तंवर्ती वस्तुको विषय करनेवाले प्रत्ययको प्रत्यमिजान कहते हैं। प्रत्यवन्त्रं, सक्ता और प्रत्यमिजा ये उसीके पर्याद मान हैं। वेदा चृत्ति क्षणिकवारी है इसिन्त वे उसीक माने हैं एकत हैं वेदा चृत्ति के स्वित्त नाते हैं। उनका कहना है कि पूर्व भीर उत्तर प्रवस्त्याधीमें रहनेवाला जब कोई एकत हैं नहीं तब उसको विषय करनेवाला एक ज्ञान कैसे हो सकता है? भ्रतः 'यह बही हैं यह ज्ञान कार्युव्यय हैं। प्रयुव्य प्रत्यक्त और स्मरणक्य दो ज्ञानीक समुक्य हैं। 'यह' अंदाको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक हैं। प्रत्य प्रवस्त्र ज्ञान समुक्य हैं। प्रत्य अंदाको विषय करनेवाला ज्ञान तो प्रत्यक हैं। प्रत्य प्रवस्त्र के प्रत्य प्रत्यक्त के प्रत्य हैं। प्रत्य प्रत्यक्त के प्रत्य हैं। प्रत्य प्रदेश के प्रत्य विषय के प्रत्य के प्या के प्रत्य के प्या के प्रत्य के प्या के प्रत्य के प्य

१ "नन् च तदेवेत्यतीतप्रतिमासस्य स्मरणकपत्वात्, इदमिति संवेद-नत्य प्रत्यक्षकपत्वात् संवेदनद्वितयमेवेतत् ताद्गमेवेदमिति स्मरणप्रत्यक-संवेदनद्वितयवत् । ततो नैक्जानं प्रत्योज्ञास्यं प्रतिपद्यमानं सम्मवति ।" —ममाच्य १९ ६१ । र देखं, त्याखरी० १९ ५६का फुटनोट । १ "स्म-प्रभावस्यव्यवस्य प्रत्योज्ञासर्वेकस्य प्रमतितवात् । । न हि तदिहि सम्ययं त्याविषद्वस्यस्यसायासम्ब तस्यातीत

है और न न्याय-वैशेषिक मादिकी तरह प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। किन्तु वह प्रत्यक्ष भौर स्मरणके भनन्तर उत्पन्न होनेवाला भौर पूर्व तथा उत्तर पर्यायोंमें रहनेवाले वास्तविक एकत्व, सादश्य भादिको विषय करनेवाला स्वतन्त्र ही परोक्ष-प्रमाणविशेष है। प्रत्यक्ष तो मात्र वर्त्तमान पर्यायको ही विषय करता है और स्मरण ब्रतीत पर्यायको ग्रहण करता है। ब्रतः उभयपर्यायवर्ती एकत्वादिकको जाननेवाला संकलनात्मक (जोड़रूप) प्रत्यभिज्ञान नामका जुदा ही प्रमाण है। यदि पूर्वोत्तरपर्यायव्यापी एकत्व-का ग्रपलाप किया जावेगा तो कहीं भी एकत्वका प्रत्यय न होनेसे एक सन्तानकी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी। धतः प्रत्यभिज्ञानका विषय एक-त्वादिक वास्तविक होनेसे वह प्रमाण ही है-धप्रमाण नहीं। भौर विराट प्रतिभास न होनेसे उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं कहा जासकता है। किन्त स्पष्ट प्रतीति होनेसे वह परोक्ष प्रमाणका प्रत्यभिज्ञान नामक भेद-विशेष है। इसके एकत्वप्रत्यभिज्ञान, सादश्यप्रत्यभिज्ञान, वैसादश्यप्रत्य-भिज्ञान द्यादि अनेक भेद जैनदर्शनमें माने गये हैं। यहाँ यह घ्यान देने योग्य है कि ग्राचार्य विद्यानन्दने प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान भौर साद्श्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद बतलाये हैं। लेकिन दूसरे सभी जैनतार्किकोंने उल्लिखित अनेक-दोसे अधिक भेद गिनाये हैं। इसे एक मान्यताभेद ही कहा जासकता है। धर्मभूषणने एकत्व, सादृश्य धौर वैसादश्य विषयक तीन प्रत्यभिज्ञानोंको उदाहरणद्वारा कण्ठोक्त कहा है

विवर्तमात्रगोचरत्वात् । नापीदमिति संवेदनं तस्य वर्तमानविवर्तमात्रविवयः त्वात् । ताम्यामुण्यन्यं तुं सकलनत्वानं तत्तृनवादपुरसरं द्रव्यं प्रत्यसम्बद्धत् ततोऽन्यदेव प्रत्यक्रितानमेकत्वविषय तदपन्नवं क्वियेकान्वयाध्यवस्यानात् सन्तानेकत्वविद्वरिंग न स्वात् ।"—प्रयाणप० १० ६६, ७०।

१ देखो, तस्वार्थक्ष्मो० पृ० १६०, झण्डस० पृ० २७६, प्रमाणपरी० पृ० ६६।

श्रीर यद्याप्रतीति भन्य प्रत्यमित्रानोंको भी स्वयं जाननेकी सूचना की है। इससे यह मालुम होता है कि प्रत्यमित्रानोंको दो या तीन श्रादि कोई निश्चित संख्या नहीं है। धकल दूरेव', माणिक्यननिव्दे श्रीर लघु अनन्त-बंदिये अपनिकालके बहुनेवोको होर स्पष्टतमा संकेत भी किया है। इस उपर्युक्त विवेचनते यही फांसत होता है कि दर्धन थीर स्मरणसे उत्पन्त होनेवाने जितने भी सकलातसक ज्ञान हों वे सब प्रत्यमित्रान प्रमाण समभाना लाहिए। भने ही वे एकसे प्रधिक्त मंत्रों हो, उन क्षान्य प्रसाम समझानमें हो अन्तर्माव हो जाता है। धव्य केयों नहीं कि नियासिक किस सादस्यविषयक ज्ञानको उत्पान नामका अपना प्रमाण मानता है वह जैन-दर्धनमं साइस्पप्रत्यमिज्ञान है। उपमानको पूषक् प्रमाण मानति है वह जैन-दर्धनमं साइस्पप्रत्यमिज्ञान है। उपमानको पूषक् प्रमाण मानतेकी हालतमें वैवाइस्प्र, प्रतियोगित्व, दूरता श्रादि विपयक ज्ञानों को भी उसे पूषक् प्रमाण मानतेका श्राप्य किया गया है'। परन्तु जैनदर्धनमें इस सबको सक्जतात्मक होनेचे प्रयाभिज्ञानों है अस्पर्भाक प्रसामें हम सबको

## १७. तर्क --

सामान्यतया विचारविचेषका नाम तर्क है। उसे चिन्ता, ऊहा,ऊहापोह प्रादि भी कहते है। इसे प्रायः सभी दवंनकारोने माना है। त्यायदवनमे बह एक पदार्थान्तररूपसे स्वीकृत किया गया है। तक्के प्रामाण्य और प्रप्रा-माण्यके सान्वन्यमे न्यायदवंनकां प्रामान है कि तर्क न तो प्रमाणचतु-

प्रमितोऽर्थः प्रमाणाना बहुभेदः प्रसज्यते ।"—न्यायवि० का० ४७२ । तया का० १६,२० । ५ देखो न्यायसुत्र १-१-१ । ६ "तर्को न प्रमाण-संप्रहोतो न प्रमाणान्तरमपरिज्छेदकत्वात् · · · · प्रमाणविषयविभागात्

१ देखो, लघीय० का २१ । २ परीक्षामु० ३-५-१० ।

३ प्रमेयर० ३-१०।

४ "उपमानं प्रसिद्धार्थसाधम्यात् साध्यसाधनम् । यदि किञ्चविद्येषेण प्रमाणान्तरमिष्यते ॥

ट्यके धन्तर्गत कोई प्रमाण है धौर न प्रमाणान्तर है क्योंकि वह क्षपरि
छेदक है। किन्तु परिष्ठेडक्ममाणोंके विवयका। विभाजक—पुक्तागुक्त
विचारक होनेसे उनका यह धनुपाहक—सहकारी है। ताद्यंच यह कि
प्रमाणसे जाना हुम्रा पदार्थ तकके द्वारा पुष्ट होता है। प्रमाण कहाँ
पदार्थोंको जानते हैं वहाँ तकं उनका पोषण करके उनके प्रमाणताकै
रिस्तीकारणमें सहायता पहुँचाता है'। हम देखते है कि न्यायदर्शकमें
तकंको प्रारम्भे सभी प्रमाणोंके सहायकक्ष्में माना गया है। किन्तु
पीछे उदयनाचार्थे वद्यानोपाध्यायं भावि पछले नैयायिकोन विशेषतः
पदुमान प्रमाणमें ही व्यभिचाराङ्कोक निवसंक भीर परमस्या व्यादिक

प्रमाणानामनुषाहकः। यः प्रमाणानां विषयस्तं विभवते। कः पुनर्विभागः? युक्तापुक्रविकारः। इदं युक्तमित्तमवृक्तिमिति । यत्तत्र युक्तं भवति तद-नुवानाति नत्ववधारयति। भनवधारणात् प्रमाणान्तरं न भवति।"— न्यायबाठ कृट १७।

१ "तर्कः प्रमाणसहायो न प्रमाणमिति प्रत्यक्षसिद्धत्वात् ।"—ग्याय-बा० ता० परिष्ठु- १२०। "लघापि तर्कस्यारोपिताव्यविष्यतसन्त्रोधा-चिकसत्वविषयदरेनानिरन्यायकत्या प्रमाण्यत्वाभावात् । तथा च संशयाद-कृत्वो निर्णयं वाप्रतः तर्कः हृत्याहुः सन्यमाचार्यः। स्वर्यो हि दोला-यतानेककोटिकः। तर्कस्तु नियतां कोटिमालम्ब्यते।"—तात्ययंपरिष्ठु-पृ० ३२६ । २ "धनिमस्तकोटाविन्यद्रसर्वेनानिपत्वकोटिवध्यार्गित्वृत्ति-स्योऽनुमितिविषयविभागस्तकेण क्रियते।"—तात्ययंपरिष्ठु- पृ० ३२४ । । "तकः शहुवाविषर्यतः।"-याववाबङ्कः तर्कप्रवृत्तेः। तेन हि वसंसाने-सोपाधिकोटी तदायन्तव्यभिचारकोटी बाऽनिष्टपुपनयतेच्छा विच्छित्वते। विच्छित्वार्वपर्यसम्बद्धान्त्रभाता भूसोदर्यनोपत्वस्वसहस्य विज्ञस्यानकुकोऽधि-तिष्ठति।"—व्यायकुक २-७। ३ "तर्कसहकृतसुर्यादेनक्वसंस्कारसर्थिव-प्रमाणेन स्वारित्तु हृत्ते।"—व्यायकुक प्रकाशः ३-७। प्राहुकक्पसे तर्कको स्वीकार किया है। तथा व्याप्तिमें ही तर्कका उपयोग बताबाय हैं। विश्वनाय प्रव्याननका कहात है। कि होड्रों प्रध्योजक-रवास्कि शाङ्कानी तवृत्तिके लिए तर्क प्रभीवत होता है। वहां हेड्रों प्रध्य-योजकत्वास्कि शाङ्का नहीं होती है वहीं तर्क प्रपेशित भी नहीं होता है। तर्कतंत्रहक्तार प्रमान्यहरें तो तर्कको प्रयायांनुमय (प्रप्रमाण) ही बत-लाया है। इस तरह म्यायवंत्रमें तर्कची मायवा प्रमेक तरह की हैं पर उसे प्रमाणक्यों किशोने भी स्वीकार नहीं किया। बौद तर्कको व्यापित-सहक मानते तो है पर उसे प्रयायपुष्टमायों विकल्प कहकर प्रध्याण स्वीकार करते हैं। मीमांसक' उन्हों नायसे तर्कको प्रमाण मानते हैं।

अनतार्किक प्रारम्भते ही तक्के प्रामाध्यको स्वीकार करते हैं धीर उसे सकरत्यकाल व्यापी अविनासावरूप व्याप्तिका बाहक मानते साथे हैं। व्याप्तिगहण न तो प्रत्यक्षते हो सकता है, क्योंकि वह सम्बद्ध धीर वर्ममान धर्मको हो बहुण करता है धीर व्याप्तित संदेशकालके उपसंहार-पूर्वक होती है। सनुमानते भी व्याप्तिका प्रहण सम्भव नहीं है। कारण, प्रकृत सनुमानते भी व्याप्तिका प्रहण माननेपर प्रत्योग्याव्यव प्रति स्व सनुमानते मानगप सनवस्या दोष साता है। सतः व्याप्तिक प्रहण करतेके लिए तक्कें। प्रमाण मानना आवश्यक एव सनिवार्य है। धर्म-भूषणने भी तक्कें। प्रमाण समानता स्वावश्यक एव सनिवार्य है। धर्म-

### १८ धनुमान--

यद्यपि चार्वाकके सिबाय न्याय-वैशेषिक, सांख्य, मीमांसक श्रीर वौद्ध सभी दर्शनोंने श्रनुमानको प्रमाण माना है ग्रीर उसके स्वार्थानुमान

१ "तत्र का व्याप्तियंत्र तकाँपयोगः। न तावत् स्वाभाविकत्वम् "।" —म्यायकुतुः प्रकादाः ३-७। २ देखो, न्यायसुत्रवृत्ति १-१-४०। ३ देखो, तक्षंतंः पृ०१४६। ४ "त्रिविषश्च उद्धः मंत्रसामसंस्कारविषयः।"

<sup>-</sup> पावरभा० ६-१-१।

तथा परार्थानुमान ये दो नेद भी प्राय: तमीने स्वीकार किये हैं। पर लक्षणके विषयमें सबकी एकवाक्यता नहीं है। भीवाकि पोक्क्य हुन्दे स्वत्रेयके जात्को प्रकार प्रमुमितिकरण ( तिक्रूरारास्यें) को अनुमान मानते हैं। वैधेषिक', सांक्य' और बौद' त्रिक्प लिक्क्स अनुमान मानते हैं। वैधेषिक', सांक्य' और बौद' त्रिक्प लिक्क्स अनुमान कहा है। मीयांकक प्रमानक के अनुमान की अनुमान कहा है। मीयांकक प्रमानक सम्मानक की अनुमान विषय तिक्क्स होने साम्प्रज्ञान की अनुमान विषय तिक्क्स होने साम्प्रज्ञान की अनुमान विषय तरते हैं।

जैन दार्चनिक प्रविनाभावरूप एकलक्षण साधनसे साध्यके ज्ञानको प्रतृमान प्रतिपादन करते हैं। वास्तवमें लिल हेतुका साध्यके साथ प्रवि-नाभाव (विना---साध्यके प्रभावमें--प्र-साधनका न-भाव-होना) प्रधात् प्रत्यवानुष्पत्ति निष्यत है उस साध्याविनाभावि हेतुसे जो साध्यका ज्ञान होता है वही प्रनुषान है। यदि हेतु साध्यके साथ प्रविनाभूत नहीं है

१ देखो, न्यायबा० १-१-४। २ "लिङ्गदर्यनात् सञ्जायमानं सैङ्गिकम् ।
लिगं पुनः—यदनुमेथेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते तदमावे च नास्त्येव तिल्लामन्त्रमाणकम् ॥ ""यदनुमेथेनायंन देवावियोवे कालवियोवे वा सहवित्तननुमेयकमानित्ये वान्यत्र सर्वस्मिनकदेशे वा प्रसिद्धननुमेयविष्कः ति व सर्वस्मिन् प्रमाणतोऽसयेव तदप्रसिद्धान्यमान्त्रमे लिङ्गः भवतिति ।" "म्बास्त्रमान भा० पृ० १००। ३ माठ्यू० का० ४। ४ "मनुमानं लिगादर्यदर्यनम् लिङ्गः पुनित्यक्तपुक्तम् । तस्माव्यन्त्रमे-थेऽव्यं ज्ञानमुत्यविऽग्लिप्त ध्रमित्यः शब्दः इति वा तदनुमानम्।"—
न्यायम् पृ० ७। ४ "ज्ञातसम्बन्धनियमस्यकदेशस्य दर्यनात् । एक
देशान्तरं बुद्धिरनुमानस्वाचितं ॥ ""तस्याप्त्रम्यसम्यक्तम्यस्वरूप्तम् । तस्याधकरम्यस्वन्यस्यन्त्रम् व्यवस्यन्त्रम् । तस्याधकरम्यस्यक्तेवस्य दर्यनात् । एक
देशान्तरं बुद्धिरनुमानस्वाचितं ॥ ""तस्यमियसस्यक्तं व्यवस्यक्तम्यस्यक्तं व्यवस्यक्तम्यस्यक्तं व्यवस्यक्तम्यस्यक्तं व्यवस्यक्तम्यस्यक्तं व्यवस्यक्तम्यस्यक्तं व्यवस्यक्तम्यस्यक्तं व्यवस्यक्तं विवस्यस्यक्तं वित्यस्यक्तं वित्यस्यक्तिस्यस्यक्तं वित्यस्यक्तं वित्यस्यक्तं

तो वह साध्यका धनुमापक नहीं हो सकता है धौर धिर साध्यका अधि-नामाची है तो नियमसे वह साध्यका जान करायेगा। धतएब धैन ताकिकोन त्रिकल या एञ्चल्य आदि लिंग से जनित जानको धनुमान न कह कर धिनामाची साधनते साध्यके जानको धनुमानका लक्षण कहा है। धाचार्य धनंभूषणने भी धनुमानका यही लक्षण बतलाया है धौर उसका त्रश्नीकक विश्वद ध्याव्यान किया है।

#### १६. प्रवयवमान्यता---

परार्थानुमान प्रयोगके ध्रवयवोके सम्बन्धमें उल्लेखयोग्य भीर महत्व की वर्षा है, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे जानने योग्य है। दार्धिनिक रत्पमरा में सबसे पहिले गीताने 'दार्थानुमान प्रयोगके पांच ध्रवयविका निर्देश निया है धीर प्रत्येकका स्पष्ट कवन किया है। वे ध्रवस्य ये हैं—र प्रतिका २ हेंतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय धीर निगमन। उनके टीकाकार बाल्या-धनने 'नैयायिकोंको दशावयवमान्यताका भी उल्लेख किया है। इससे कम या धीर धर्मिक ध्रवयवांको मान्यताका उन्होंने कोईसकेत नहीं किया। इससे मान्य होता है कि बाल्यायनके सामने सिर्फ दो मान्यताएँ थी, एक पञ्चावयवकी, जो स्वयं मुक्कारको है धीर दूसरी दशावयवांकों, जो इसरे

१ "निङ्गात्साच्याविनाभावाभिनिवोधेकलक्षणात्। निङ्गिधीरनुमानं तत्कलं हानादिबुद्धः।"—लघीष० का० १२। "साधनात् साघ्य-विज्ञानमनुमानम्"।"—न्यायवि० का० १७०। "साधनात्साच्यविज्ञान-मनुमानम्।"—परोक्षाम् ० ३-१४। प्रमाणपरी० प० ७०।

२ "प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयांनगमनान्यवयवा.।"—स्यायनुत्र १-१-३२ ३ "दशावयवांनित्येके नैयायिका वाक्ये संवक्षते—जिज्ञासा संगयः शक्य-प्राप्तः प्रयोजनं संग्रयच्युदास इति।"—न्यायवास्या• मा• १-१-३२।

किसीं नेमानिकांकी है। सामे चलकर हमें उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें स्वष्टक सहित तीन प्रवयंकी मान्यताका निर्देश निलता है। यह मान्यता वीद्य विद्यान दिनामकी है। स्वांकि वात्त्यायनके बाद उद्योतकरके पहले दिनामकी है। सांकित कार्यवायनके बाद उद्योतकरके पहले दिनामको प्रवाद व्यावकरके पहले दिनामको मान्यता माठर यदि दिनामके पूर्ववर्ती हैं तो तीन प्रवयवंकी मान्यता माठरकों समफ्ता चाहिए। बाचराति मिश्रने दी प्रवयवं (हेतु प्रीर प्रदान की साम्यताका उल्लेख किया है और तीन प्रवयवनित्येषकी तरह उदका निवेष किया है। यह द्वायवंकी मान्यता यदि वात्रक पर्यक्त के स्वादिक हो प्रदेश देश दुर्वा की प्रवयवंकी साम्यता वेद ताकिक वर्ष-कीतिको है, स्वांकि हेतुक्क एक प्रवयवंक प्रतिदेश हेतु और दुष्टान्त दो प्रवयवंकी भी भर्मकीतिकों ही स्वाद प्रवाद है। प्रतः वात्रक्षात्रका दिवा है। प्रतः वात्रक्षात्रका विदा है। प्रतः वात्रक्षात्र मिश्रने पर्यक्षीतिकों ही हम्मवयवंकी निकाल विदा है। प्रतः वात्रक्षात्र मिश्रने पर्यक्षीतिकों ही इपयवयवंकी साम्यताका उल्लेख किया है धीर उपे प्रतिज्ञाको माननेके लिए संकेत किया है। यद्यार जैनविद्वा-

नोंने भी दो धवयवोंको माना है पर उनकी मान्यता उपर्युक्त मान्यता-से भिन्त है। ऊपरकी मान्यतामें तो हेतु और दृष्टान्त ये दो अवयव हैं भीर जैन विद्वानों की मान्यतामें प्रतिज्ञा भीर हेत ये दो भवयव हैं। जैन तार्किकोंने प्रतिज्ञाका समर्थन' ग्रौर दृष्टान्तका' निराकरण किया है। तीन ग्रवयवोंकी मान्यता सांख्यों (माठर का॰ ४) ग्रीर बौद्धोंके भ्रलावा मीमांसकों (प्रकरणपं० प० ६३-६५) की भी है। यहाँ यह घ्यान देने योग्य है कि लघु भनन्तवीयं (प्रमेयर॰ ३-३६) और उनके भनसर्ता हेमचन्द्र (प्रमाणमी० २-१-८) मीमांसकोंकी चार ग्रवयव मान्यताका भी उल्लेख करते हैं यदि इनका उल्लेख ठीक है तो कहना होगा कि चार ग्रवयवोंकों मानने वाले भी कोई मीमांसक रहे हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दशावयव घोर पञ्चावयवको मान्यता नैयायिकों की है। चार धौर तीन ग्रवयवोंकी मीमांसकों. तीन ग्रवयवोंकी सांख्यों, तीन, दो ग्रीर एक धवयवोंकी बौद्धों श्रीर दो धवयवोंकी मान्यता जैनोंकी है। वादिदेवसरि-ने धर्मकीतिकी तरह विद्वानके लिए अकेले हेत्का भी प्रयोग बतलाया है। पर अन्य सभी दिगम्बर और श्वेताम्बर विद्वानीने परार्थानुमानप्रयोग के कमसे कम दो प्रवयव प्रवश्य स्वीकृत किये हैं। प्रतिपाद्यों केंग्रनरोधसे तो तीन, चार और पाँचभी अवयव माने हैं। आ० धर्मभूषणने पूर्व पर-म्परानसार वादकवाकी अपेक्षा दो और वीतरागकवाकी अपेक्षा अधिक ग्रवयवोंके भी प्रयोगका समर्थन किया है।

१ "एतद्वयमेवानुमानांन नोदाहरणम्।"—परीक्षाम्० ३-३७।
२ देखो, परीक्षाम्० ३-३४। ३ देखो, परीक्षाम्० ३-३८-४३।
४ निर्मुनिक्कार मदबाहुने (दश्य० नि० गा० १३७) भी वशावयबोंका
कथन किया है पर वे नैयायिकोंने भिन्न हैं। ४ देखो, स्याहादरत्नाकर
प० ४४८।

प्रस्तावना ४६

# २०. हेतुका लक्षण---

हेतुक लक्षणसम्बन्धमं दार्धोनकोका भिन्न मिन्न मत है । वैद्योधक', सांस्थ' और बीट है तुका प्रैक्ट्य लक्षण मानते हैं । स्वर्षि हेतुका किल्य लक्षण मानते हैं । स्वर्षि हेतुका किल्य लक्षण प्रिकाशतः वौद्धांका ही असित है, वैद्योधिक और सांस्थांका नहीं । इसका कारण यह है कि क्रिन्यके विषयमें जितना सुरुम और विस्तृत विचार बौद विद्याक है तथा हेतुबिन्दु जैसे तिद्ययक स्वतन्त्र व्यं ही दिवार है भीर न कोई उस विषयक और सांस्था विद्यान है । ति विद्यान के स्वतन्त्र वंद्यं ही निक्त है । पर हेतुके क्रिन्यकी मान्यता वेद्योधिक एवं सांस्थांकी भी है। और वह द्योदांकी प्रयेक्षा प्राचीन है । क्योंकि कीदांकी क्रिन्यको मान्यता वेद्युवन क्रीर मुख्यतया दिनागस्त ही प्रारम हुई जान पड़ती है । किल्य विद्यान क्षित है । विद्यान प्रमुख्यतया दिनागस्त ही प्रारम हुई जान पड़ती है । किल्य विद्यान क्षेत स्वान्यका प्रारम्भ हो प्राप्त हो । किल्य विद्यान और सांस्थान क्षेत्र क्षेत्र प्रमुख्यतया दिनागस्त ही प्रारम हुई जान पड़ती है । किल्य विद्यान क्षेत्र सांस्थान क्षेत्र क्षेत्र स्वान्य प्रारम्भ हि । किल्य हि अपित क्षेत्र सांस्थान क्षेत्र स्वान क्षेत्र स्वान सांस्थान क्षेत्र स्वान सांस्थान क्षेत्र सांस्थान क्षेत्र स्वान सांस्थान सांस्थान स्वान सांस्थान स

१ देलो, प्रस्ताबना पृ० ४५ का कुटनोट । २ सांस्थका० माटर वृ० १ । ३ (हेतुनिश्वरः । कि पुनर्त्वरूपम् / पश्चम्पंतवम्, सपक्षे सत्तवम्, तिपक्षे वासत्वमित ,''—न्यायप्र, पृ० १ । यही वजह है कि तर्कप्रत्योगं वीद्यानिमत ही त्रैरूप्य का विरुद्ध लग्धन पाया जाता है धौर 'तिश्वला-कदमंत' जैसे प्रत्य रचे गये है । १ ये दिमागा (४२४.A.D.) के पूर्ववर्ती है और लगभग तीसरी चौथी वतान्वी इनका समय माना जाता है । ६ ज्वातकरने 'कास्यपीयम्' शान्योंके साथ न्यायवात्तिक (ए० ६६) में कपायक संशयनसण्याना 'यामान्यप्रत्यान्त' धादि सूत्र उद्युत किया है। इतन संशयनसण्याना 'यामान्यप्रत्यान्त' धादि सूत्र उद्युत किया है। इतन संग्वन प्रणेता एवं प्रवर्तक है।

विषक्तव्यावृत्ति इन तीन रूपोंका स्पष्ट प्रतिपादन एवं समर्थन है और माठत्ते प्रपनी सांस्थाकारिकावृत्तिमें उनका निर्देश किया है। कुछ मी हो, यह ध्वदध्य है कि तिरूप निङ्ग को वैशेषिक, सांस्थ धीर बीढ तीनोंने स्वीकार किया है।

नैसायिक पूर्वोक्त तीन रूपोंसे प्रवाधितविषयत्व स्रोर समस्यतिपक्षत्व इत दो रूपोंको और मिलाकर पांचक हे हुन कथन करते हैं। यह कैरूप स्रोर गोक्स्यक मान्यता प्रति प्रसिद्ध है सौर विसका सच्छन पण्डल स्थायवर्ष्यों में सम्यता प्रति प्रसिद्ध है सौर विसका सच्छन पण्डल स्थायवर्ष्यों में कहत्व इत्तर्या मिलता है। किन्तु इतके स्थाया भी हेतुके दिलस्थण, चतुर्वेशका धौर पहलक्षण एवं एकलक्षणकी मान्यता स्रोत उत्तरेख कर्कस्थामें पावा जाता है। इसमें चतुर्वक्षणकी मान्यता समवतः मोमांसकों का मान्यता होती है। जिसका निर्देश प्रसिद्ध मोमांसकों कि मान्यता होती है। जिसका निर्देश प्रसिद्ध मोमांसक विद्वाग् प्रमाकरानुसायी शार्षिकालामार्थ किया है। उद्योतकर प्रसिद्ध निरास्त मान्यता सम्बद्ध स्थाय प्रमाकरानुसायी शार्षिकालामार्थ किया है। उद्योतकर प्रसिद्ध निरास्त प्रसाम प्रमाकर प्रसाम स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

१ "गम्यतेःगेनेति तिङ्गम्; तच्च पञ्चनक्षणम्, कानि पुतः पञ्चसल्यानि ? पत्रप्यांत्वम्, याप्त्यमंत्वम्, विष्याद्व्यावृत्तिरवाधितविषयस्वमावःतित्यसः वेति । ""एतैः पंत्रमित्वेकारैस्यपनः निङ्गमृत्तापकं
भवति ।"--व्यायमं पृ० १०१ । त्यायकति० पृ० २। नयायवात तात् पृ० १०१ । २ देखो, प्रस्तावना पृ० १२ का पुरत्तोरः । ३ "शाच्ये
व्यापकतम्, उदाहरणं चासम्यः । एवं विकाशपित्रनक्षणस्य हेतुर्कस्ते ।"--यायवा० पृ० ११। "च व्यव्यात प्रत्यक्षानमानित्वः वेत्यवं
चतुर्वक्षणं पंत्रवक्षणमृत्यानिति ।"—यायवा० पृ० १६। ४ "एत्वुस्तं
भवति, प्रवाधितविषयमस्त्रप्रतिपक्षं पूर्वविति पृत्र कृत्वा रोषवित्यक्षे
विद्या, सामान्यतोवृद्धमिति वितीया, वेषवस्तामान्यतोषुद्धिति तृतीया,
तर्वक्षः सम्बन्धम्यनुत्रमन् । यत्र चतुर्वक्षणं द्वप्त् । एकं प्रचलक्षणमिति ।"
—यायवा० ता० ५० १७४ ।

चतुर्तक्षणको मान्यताएँ नैयायिकोंको जात होती है। यहाँ यह व्यान देने योग्य है कि जयन्तमपृत्ति एञ्चलक्षण हेतुका ही समर्थन किया है, उन्होंने अपञ्चलक्षणको हेतु नहीं माना। पिछने नैयायिक सङ्कर्रासिकों हेतु- लक्षण स्वीकार किया है, उत्तर होने हित्त क्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होंने अन्यव्ययितिकों हेतु- लक्षण स्वीकार किया है और इस तरह उन्होंने अन्यव्ययितिकों हेतुमें पांच और केवलावयी तथा केवलक्यितिकों हेतुआं में चार ही एक पमकलों- प्योगी वतलाये है। यहां एक लास वात और ध्यान देनेकी है वह यह कि जिस अविवासकों जैताकिकोंने हेतुका लक्षण प्रतिपादन किया है, उसे जयन्तमभूट और वावस्थातिने पंच लक्षणकों समाप्त माना है। प्रवांत अविवासकों होता हो सर्व के प्रयान हो हो जाने पर जोर दिया है, पर के अपनाभावके द्वारा से वर्ष कर्षणके प्रयानी नेवासिक परस्पराके मोहका स्थाग नहीं कर सके। इस तरह नैयायिकोंके यहां कोई एक निरिचत पक्ष

१ "केवलान्यपी हेतुन्तिस्तेव प्रपञ्चलकाष्य हेतुन्ताभावात् । केवलव्यतिरक्तीं हु वर्षविष् विषयेऽज्यव्यातिरक्तपुतः प्रवर्तते नात्यन्ताम्वयवाद्याः"
-्यायक्रिकि० १० १० । २ "केवलान्यियाप्यको हेतुः केवलान्ययी ।
प्रस्य व पश्चलस्वपश्चलला्याप्रतिर्वाचित्रस्यतिरक्षित्वाचित्रक्षात्रस्याम् वर्षार रूपाणि
गमकत्योगियकािन । प्रन्यय्यातिरक्षिणस्तु हेतीविषकासस्येन सह पंत्र ।
केवलव्यतिरकेणः सपश्चलव्यतिरकेण चलािर । तथा व यस्य हेतीवर्धवित्तर्वाचाणं गमकतोपियकािन स हेतुः ।" —केविष्णव २० ०० ।
३ "एतेषु पंचलक्षणेषु व्यवनामात्रः समाय्यते । प्रविनाभावो व्यातिर्विनयसः प्रतिवन्यः साव्याविनाभावित्वमित्यवंः ।"—व्यायक्ष्तिक पृत्र ०।
४ "यद्ययविनाभावः पंत्रमु चतुर्षु वा क्षेषु विज्ञस्य समाय्यते हार्यावनाभावेनैव सर्वाणि लिक्क्षणाणि सङ्ग्रह्माने, तथापिह प्रविद्यक्ष्यव्यास्याः

रहा मालूम नहीं होता । हाँ, उनका पाँचरूप हेतुसक्षण घषिक एवं मुख्य प्रसिद्ध रहा ग्रीर इसीलिये उसीका खण्डन दूसरे तार्किकोंने किया है।

बौद बिडान पर्मकीतिन 'पपर' अव्यक्ति साण, विसका प्रश्नंदों ' 'नेवायिक कोर मीमांसकों आर्थ प्रकृति किया है, हेतुकी पंचलकाणोंक साथ ज्ञातत्त्रकों मिताबल बहलकण माग्यता का भी उस्लेख किया है। वस्तिय यह बहलक्षणवाली मान्यता न तो नैयायिकोंके यहाँ उपलब्ध होती है और न मोमांतकों के यहाँ हो गाई जाती है किर भी सम्भव है कि फ्रांचर्ट के सामने किसी नैयायिक या मीमांतक भाविका हेतुको पहलक्षण मानने-का पक्ष रहा हो और जिसका उस्लेख उन्होंने किया है। यह भी सम्भव है कि प्राचीन नैयायिकोंने जो ज्ञायमान जिल्लाकों भीर भाट्टोने ज्ञातिता को प्रश्नुमितिने कारण माना है और जिसकी याजोचना विद्यवनाय पंचा-नतने' को हुँ उसीका उस्लेख अस्टेन किया हो।

एकतक्षणको मान्यता ध्रसन्तिष्यस्पसे जैन विद्वानोंकी है, वो प्रवि-नाभाव या धन्यपानुष्पतिरूप है धौर धकल द्धृदेवके भी पहिलंसे चली घा रही है। उसका भूत सम्भवतः समत्ताभ्रद्रत्वामीके 'सबर्मेजंब साध्यस्य साथम्यविदिरोषितः' (प्राप्तमी० का० १०६) इस वात्रयके 'स्विरोखत':

१ "पहलवाणो हेतुरित्यपरे नैयायिकसीमांसकादयो मन्यन्ते । कार्नि
पुतः बहुक्याणि हेतास्तिरिय्यने हत्याहः "मीणि जैतानि पक्षप्रमान्ययकारिकाल्याणि, तथा प्रवाधितविषयतं चतुर्णं रूपम् तथा विवक्षितंकसंख्यत रूपात्तरः "तथा जाततं च ज्ञातविषयत्वं च, नह्यज्ञातो हेतुः
स्वसत्तामात्रेण गमको पुक्त इति ।"—हेतुषि० पु० ६०, हेतुषि० दो०
पु० २०४। २ "प्राचीमात्त् व्याप्यत्वेन ज्ञायमात्रं तिङ्गमुमिषिकरणमिति वर्दात् । तदृह्यपति अनुमायां ज्ञायमात्रं तिङ्ग तु करणं न हि ।"
—हिव पु० पू० ४०। "माहानां मते ज्ञानमतीनियम् । ज्ञानज्या ज्ञातता
प्रत्यक्षा तया ज्ञासनमृतीयते ।"—हिव मु० पु० ११६ ।

पदमें सप्तहित है। प्रकलकुदेवने उसका बैसा विवरण भी किया है। श्रीर विवानन्दने तो उसे स्पष्टतः हेतुलक्षणका ही प्रतिपादक कहा है। श्रकलकुद्धे पहिले एक पात्रकेपारी या पात्रव्यामी नामके प्रतिय जैनावार्य में ही नाहोंने वेल्यका कर्यन करने लिए 'किषक्षणक्वर्यन' नामक प्रन्य रचा है और हेतुका एकमात्र 'क्षम्यमानुष्पन्त्य लक्षण स्थिर किया है। उनके उत्तरवर्ती सिद्धसेन' श्रकलकु, वीरसेन', कुमारनन्दि, विवानन्द, श्रनत्ववीर्य, प्रमाचन्द्र, वादिराज, वादिवसूरि और हेमचन्द्र प्रादि सभी जैनवाकिकोने श्रम्यवानुष्पत्रव्य (श्रविनाभाव) को ही हेतुका क्षम्य होकेस सब्यताके साथ समर्यन किया है। बस्तुतः श्रविनाभाव ही हेतुकी गमतामें प्रयोजक है। त्रैरूप्य या पाञ्चरूप्य तो गुरुभूत एवं श्रवि-नाभावका ही विस्तार हैं। इतना ही नहीं दोनों श्रम्यापक भी हैं। हृत्ति-कोदयादि हेतु पक्षमं नहीं हैं किर मी श्रविनाभाव रहनेसे गमक देवे वाते है। श्रा० वर्मभूषणने भी त्रैरूप्य और पाञ्चरूप्यकी सोप्पत्तिक श्रालीचना करके 'श्रम्यपानुष्पन्तस्य को ही हेतुलकण सिद्ध किया है श्रीर निम्न दो कारिकाधोक हारा धरने वस्तव्यको पुष्ट किया है :—

श्रन्यथान्पपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् । नान्यथान्पपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ॥ श्रन्यथान्पपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः । नान्यथान्पपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः ॥

इतमें पिछली कारिका प्राचार्य विद्यानन्दकी स्वोपक्ष है और वह प्रमाणपरीक्षामें उपलब्ध है। परन्तु पहली कारिका किसकी है? इस सम्बन्धमें यहाँ कुछ विचार किया जाता है।

हसमें सन्देह नहीं कि यह कारिका बैरूप खण्डनके लिए रची गई है भीर वह बड़े महत्वकी है। विद्यानन्दने धपनी उपर्युक्त कारिका भी इतीके साधार पर पौक्कप्यका लख्डन करनेके लिए बनाई है। इस कारिकाके कर्न् खमन्वमंग्रे अरुका उद्गम सीमन्परत्वामीसे बतलाया है। प्रभाजन्द्र और वादिराज' कहते हैं कि उन्त कारिका सीमन्परत्वामीके समझारणसे लाकर प्रधावतीदेवीने पात्रकेशरी भ्रमवा पात्रत्वामीके लिए सम्पित की थी। विद्यानन्द 'उसे वास्तिककारकी कहते हैं। वादिदेवपूरि' भीर शातिरिक्तिय' पात्रस्वामीकी प्रकट करते है। इस तरह इस कारिका के कर्न 'खका धनिणंब बहुत पुरातन है।

देखना यह है कि उसका कर्ता है कौन ? उपर्युक्त सभी धन्यकार ईसाकी प्राज्ये सातावरीस ११वीं सातावरीक मीतर हैं और सात्तरक्षित (७०४-७६३ ई०) सबमें प्राचीन हैं। सात्तरक्षितने पात्रप्वामीके नामसे और भी कितनी ही कारिकाओं तथा पवशावस्थारिकोका उल्लेख करके उनका धालोचन किया है। इससे वह निश्चितरूपसे मानुस हो

१ सिद्धिचिनि० टी० पू० २००८ । २ देखो, गद्यकथाकोशगत पात्रकेशरीकी कथा । ३ न्यायबि० वि० २-१४४ पृ. १७७ । ४ तस्वार्य-क्लो० पु० २०४ । ४ स्था० रत्ना० पृ० ४२१ । ६ तस्वसं० पृ० ४०६ ।

जाता है कि शान्तरक्षितके सामने पात्रस्वामीका कोई ग्रन्थ भवश्यही रहा है। जैनसाहित्यमें पात्रस्वामीकी दो रचनाएँ मानी जाती हैं---१ जिलक्ष-णकदर्यन और दसरी पात्रकेशरीस्तोत्र । इनमें दसरी रचना तो उपलब्ध है. पर पहली रचना उपलब्ध नहीं है। केवल ग्रन्थान्तरों ग्रादिमें उसके उल्लेख मिलते हैं। 'पात्रकेशरीस्तोत्र' एक स्तोत्र ग्रन्थ है भौर उसमें आप्तस्तुतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन है । इसमें पात्रस्वामीके नाम से शांतिरक्षितके द्वारा तत्त्वसंग्रहमें उद्धत कारिकाएँ, पद, वाक्यादि कोई नहीं पाये जाते। ब्रतः यही सम्भव है कि वे त्रिलक्षणकदर्यनके हों;क्योंकि प्रथम तो ग्रन्थका नाम ही यह बताता है कि उसमें त्रिलक्षणका कदर्थन-लण्डन-किया गया है। दूसरे, पात्रस्वामीकी अन्य तीसरी आदि कोई रचना नहीं सनी जाती, जिसके वे कारिकादि सम्भावनास्पद होते । तीसरे, बनन्तवीर्यकी चर्चासे मालुम होता है कि उस समय एक ब्राचार्यपरम्परा ऐसी भी थी. जो 'ग्रन्यथानुपपत्ति' वात्तिकको त्रिलक्षणकदर्थनका बतलाती थी । चौथे, वादिराजके उल्लेख ग्रौर श्रवणवेलगोलाकी मस्लिषेणप्रश-स्तिगत पात्रकेशरी विषयक प्रशंसापद्य से भी उक्त वात्तिकादि त्रिलक्षण-कदर्यनके जान पड़ते है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पात्रकेशरी नामके एक ही विद्वान जैन साहित्यमें माने जाते हैं भीर जो दिग्नाग (४२५ ई०) के उत्तरवर्ती एवं श्रकलकुके पूर्वकालीन हैं। श्रकलकुने उक्त वात्तिकको न्यायविनिश्चय (का० २२३ के रूपमें)में दिया है और सिद्धि-विनिश्चयके 'हेतुलक्षणसिद्धि' नामके छठवें प्रस्तावके ग्रारम्भमें उसे स्वामी का 'श्रमलालीढ' पद कहा है। श्रकलङ्कदेव शान्तरक्षितके समकालीन हैं।

१ देखो, न्यामिक कि । २ "महिमा स पात्रकेशरिगुरीः परं भवति यस्य भक्त्यासीत् । पदावती सहाया त्रिलक्षणकदर्यनं कर्त्यूम्॥" ३ शान्तरक्षितका समय ७०५ से ७६२ ग्रीर प्रकलक्कृदेवका समय ७२० से ७६० ई० माना जाता है। देखो, श्रकलक्कृदक की प्रकृष्

कदर्यन) शान्तरक्षितके सामने रही वह ग्रकल द्वदेवके भी सामने भवश्य रही होगी। ग्रतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बौद्ध विद्वान शान्तरक्षितके लिए जो उक्त वार्त्तिकका कर्त्ता निर्भ्रान्तरूपसे पात्रस्वामी विवक्षित हैं वही ग्रकल क्रूदेवको 'स्वामी' पदसे ग्रमिप्रेत हैं। इसलिए स्वामी तथा 'ग्रन्यथानुपपन्नत्व' पद (वात्तिक) का सहभाव और शान्ति-रक्षितके सुपरिचित उल्लेख इस बातको माननेके लिए हमें सहायता करते है कि उपयुक्त पहली कारिका पात्रस्वामीकी ही होनी चाहिए। अकल 🦋 ग्रौर शान्तरक्षितके उल्लेखोंके बाद विद्यानन्दका उल्लेख ग्राता है। जिसके द्वारा उन्होने उक्त वार्त्तिकको वार्त्तिकारका बतलाया है। यह वार्त्तिककार राजवात्तिककार श्रकलञ्कदेव मालूम नहीं होते ; क्योंकि उक्त वात्तिक (कारिका) राजवात्तिकमें नहीं है, न्यायविनिश्चयमें है। विद्यानन्दने राजवात्तिकके पदवानयादिको ही राजवात्तिककार (तत्त्वार्यवात्तिककार) के नामसे उद्भृत किया है, न्यायविनिश्चय भ्रादिके नहीं । भ्रतः विद्यानन्द का 'वात्तिककार' पदसे धन्यथानुपपत्ति' वात्तिकके कर्त्ता वात्तिककार--पात्रस्वामीही ग्रमिप्रेत हैं। यद्यपि वालिककारसे न्यायविनिश्चयकार ग्रक-लङ्कदेवका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि न्यायधिनिश्चयमें वह वात्तिक मूलरूपमें उपलब्ध है, किन्तु विद्यानन्दने न्यायविनिश्चयके पदवा-क्यादिको 'न्यायविनिश्चय' के नामसे ग्रथवा 'तद्क्तमकलकुदेवै:' धादि-रूपसे ही सर्वत्र उद्धत किया है। घत:वात्तिककारसे पात्रस्वामी ही विद्या-नन्दको विवक्षित जान पडते हैं। यह हो सकता है कि वे 'पात्रस्वामी' नामकी अपेक्षा वार्त्तिक और वार्त्तिककार नामसे श्रधिक परिचित होगे, पर उनका ग्रभिप्राय उसे राजवात्तिककारके कहनेका तो प्रतीत नहीं होता।

१ कुछ विद्वान् वास्तिककारसे राजवास्तिककारका ग्रहण करते हैं। देली, न्यायकुम्० प्र० प्र० पृ० ७६ और सकलकू० दि० पृ० १६४।

प्रस्तावना १७

धन अनन्तवीर्य और प्रभाचन्द्र तथा वादिराजके उल्लेख धाते हैं। सो वे मान्यताभेद या ब्राचार्यंपरम्पराश्वृतिको लेकर हैं। उन्हें न तो मिथ्या-कहा जा सकता है और न विरुद्ध । हो सकता है कि पात्रस्वामीने अपने इष्टदेव सीमन्धरस्वामीके स्मरणपूर्वक और पद्मावतीदेवीकी सहायतासे उक्त महत्त्वपुर्ण एवं विशिष्ट समलालीढ--निर्दोषपद (वार्तिक) की रचना की होगी और इस तरहपर अनन्तवीय आदि आचार्योंने कर्तत्व विषयक अपनी अपनी परिचितिके अनुसार उक्त उल्लेख किये हैं। यह कोई ग्रसम्बद्ध, काल्पनिक एवं ग्रभिनव बात नहीं है। दिगम्बर परं-परा में ही नहीं खेताम्बर परम्परा, वैदिक और बौद्ध सभी भारतीय परम्पराद्योंमें है। समस्त द्वादशांग श्रत, मनःपर्यय आदि ज्ञान, विभिन्न विभृतियां मंत्रसिद्धि, ग्रन्थसमाप्ति, सङ्कटनिवृत्ति ग्रादि कार्व परमात्म-स्मरण, ब्रात्म-विशुद्धि, तपोविशेष, देवादिसाहाय्य ब्रादि यथोचित कारणों से होते हुए माने गये हैं। ब्रत: ऐसी बातोंके उल्लेखोंको बिना परीक्षाके एकदम ग्रन्थभक्ति या काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। श्वेताम्बर विद्वान माननीय पं॰ सूखलालजीका यह लिखना कि "इसके (कारिकाके)प्रभाव के कायल श्रताकिक भक्तोंने इसकी प्रतिष्ठा मनगढ़न्त ढङ्क्से बढ़ाई। ग्रौर यहाँ तक वह बढ़ी कि खद तर्कग्रन्थ लेखक ग्राचार्यभी उस कल्पित दु इस के जिसार बने ... इस कारिकाको सीमन्यरस्वामीके मुखमेंसे ग्रन्थभक्ति के कारण जन्म लेना पडा ... इस कारिकाके सम्भवत: उद्भावक पात्रस्वामी दिगम्बर परम्पराके ही हैं;क्योंकि भक्तपूर्ण उन मनगढ़न्त कल्पनाधोंकी सुष्टि केवल दिगम्बरीय परम्परा तकही सीमित है।" (प्रमाणमी० भा० पु॰ ६४) केवल ग्रपनी परम्पराका मोह भौर पक्षग्राहिता के भ्रतिरिक्त कुछ नहीं है। उनकी इन पंक्तियों और विचारोंके सम्बन्धमें विशेष कर धन्तिम पंक्तिमें कुछ लिखा जा सकता है। इस संक्षिप्त स्थान पर हमें उनसे यही कहना है कि निष्पक्ष विचारके स्थान पर एक विद्वानको निष्पक्ष विचार ही प्रकट करना चाहिए। इसरोंको अममें डालना एवं

एवं स्वयं भ्रामक प्रवृत्ति करना ठीक नही है।

# २१ हेतु-भेव---

वार्तिक परम्परामं सर्वभ्रयम कणादने हेतुके भेदोंको गिनाया है। उन्होंने हेतुके पाँच भेद प्रदंशित किये हैं। किन्यु टीकाकार प्रथसपाद उन्हों निर्देशन माना नहें हैं 'पाई हैं। हैं (स्था स्वयानण नहीं सत्ताती । स्पसे यह प्रतीत होता है कि वैवेषिक दर्शनमें हेतुके पांचते भी श्रीषक भेद स्वीकृत किये गये हैं। न्यायदर्शनके प्रवस्तक गीतमने ' और सास्य-कारिकाकार दंवरकृष्णमे पूर्ववद, वेषचन तथा सामान्यतीदृष्ट में तीन भेद कहे हैं। मीमासक हेतुके कितने भेद मानते हैं यह मानुम नहीं हो सका। बौद दर्शनमें 'स्वभाव, कार्य भीर प्रमुख्यकिय वे तीन भेद हेतुके बत्तवाये हैं। तथा प्रमुख्यकियके प्यारह भेद किये हैं। इनमे प्रयसके दो हें हेतुष्ठीकों विधिसायक भीर प्रस्तिम ग्रमुखनिय्य हेतुकों निषेश्वसायक ही वर्षिण किये हैं।

जैनदर्शनके उपलब्ध साहित्यमें हेतुओंके भेद सबसे पहले श्रकलक्कृदेव-

१ 'मस्येर कार्य कारण संयोगि विरोधि समवािय चेति लेक्किम्।'
—वैशेषिण मूण ६-६२२१ । २ 'णास्त्र कार्यारियहणं निरक्षंत्रायं कृतं
नावशारणार्थम् । कस्मात् ? व्यतिरेक्तव्यंत्रायं , तत्थ्या—प्रम्वपूर्देशियावयन्
व्यवित्त्रस्य हेतुलिक्कम् चन्द्रोत्यः समुद्रवृद्धेः कुपुरविकायस्य च जनप्रसारोज्ञारत्योदयस्येति । एवमादि तत्यवंसस्येदिमिति सम्बन्धमात्रववनात् गृत्रवेश्वर्यवस्यात्मात्यतोद्दर्धः च ।''—म्बाय्वत्यक्षः त्रिविषमनुपानं
गृत्रवेश्वर्यवस्यात्मात्यतोद्दर्धः च ।''—म्बाय्विण १-१-१ । ४ ''श्रीष्येव तिक्कृति'' ''कुपुराणिकः स्वभावकार्यं चेति।''—म्बाय्विण पृण् २१ । १ ''वा च प्रयोगभेदारिकारवाप्रकारा ।''—म्बाय्विण १७ २४ । ६ ''धव ही बस्तुसायनी'' ''एकः प्रतिवेषहेतु''—म्बाय्विण् १ ३१ ।

के प्रमाणसंप्रहमें मिलते हैं। उन्होंने सम्मावसायक ६ भीर सम्मावप्रति-येषक ३ सत तरह नी उपलिवयों तथा प्रसम्भावसायक ६ ध्रमुण्यिक्यों का वर्णन करके इनके धीर भी ध्रयान्तर भेरोंका सकेत करके इन्होंसे धन्तमांव हो जानेका निर्देश किया है। साथ ही उन्होंने धर्मकीरिके इस क्यानका कि 'स्वभाव धीर कार्यहेंतु मावसायक ही हैं तथा प्रनृपतिथा ही भमावसायक हैं निरास करके उपलियक्षण स्वभाव धीर कार्यहें तुक्तों भी धभावसायक सिद्ध किया हैं। ध्रकलक्कृदेव के इसी मन्तव्य को केकर माणिक्यनियां, विद्यानन्यं तथा वादिवेबसूरिने उपलिब्ध धीर धनुपालिब्यक्यते समस्त हेतुभोंका संग्रह करके दोनोंको विधि धीर निवेध-सायक वतलाया है धीर उनके उत्तर भेरोंको परिपाणित किया है। धा० धर्मभूषणने भी इसी धपनी पूर्वपरम्परा के धनुसार कित्यय हेतु-भेरोंका वर्णन किया है। न्यायदीपिका धीर परीक्षामुक्त के धनुसार हेतुभोंके निम्न नेव हैं:—

१ "सत्प्रवृत्तिनिमत्तानि स्वसम्बन्धोपलब्धयः ॥
तथाऽसद्व्यवहाराय स्वभावान्पलब्धयः ॥
सदवत्तिप्रतिषेषाय तद्विरुद्धोपलब्धयः ॥"—प्रमाणसं० का०

सद्वृत्तिप्रातषयाय ताहरुद्धापलब्बयः ॥ — प्रमाणसञ्च २६, ३० । तथा इनकी स्वोपज्ञवृत्ति देखें ।

२ "नानुपलव्यिरेव ग्रभावसाधनी" -- प्रमाणसं० का० ३०।

३ देखो, परीकामुख ३-४७ से ३-६३ तकके सूत्र । ४ देखो, प्रमामपरी० पृ० ७२-७४ । ४ देखो, प्रमामनम्बतस्थालोक का तृतीय परिच्छेद । ६ प्रमामपरीकानुसार हेतुभेदों को वहीं से जानना चाहिए ।



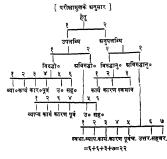

### २२. हेत्वाभास---

नैयायक' हेतुके पांच रूप मानते हैं। धतः उन्होंने एक एक रूप समानये पांच हेत्वाभास माने हैं। वैधीसक' धौर बौद हेतुके तीन रूप स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने तीन हेत्वाभास मिहें । पत्र-भंतले प्रभावते प्रमिद्ध, राप्तस्तवकं प्रभावते विद्ध धौर विषयाशदाकं प्रभावते सान्दार्थ प्रमुद हुए सान्दार्थ है। यहा उन्होंने भी मुख्यतया तीन ही हित्वाभास वर्णित किये हैं। सांव्य' भी चूंकि हेतुको नैरूप्य मानते हैं। प्रताः उन्होंने भी मुख्यतया तीन ही हित्वाभास त्यीहत किये हैं। प्रधाःतपादने एक धनन्यवित्त नामके चौथे हेत्वाभासका भी निर्देश किया है ने नया ही मालूम होता है और प्रभातपादका स्वीपन है तथा है लाग स्वाप्त है नया स्वाप्त स्वाप

१ "सन्यमित्रार्शवरुप्रकरणसम्साध्यसमातीतकाला हेत्याभासाः।"—
गायपुरु १-२-४ । "हेतीः एकच सल्यानि स्वसरंत्रादीनि उक्तानि ।
तेनामकैकाणपे पंत्र हेत्याभासा मत्रान्ति । सस्य-निकट-सन्तेकानिककालात्यापदिष्ट-प्रकरणसम्भः।"——स्यायक्तिकता पुरु १४ । न्यायक्ष्ये १९
१०१ । र "धप्रसिद्धोज्नचरेदोग्रस्त् इन्दित्यस्त्रात्ते । तस्यावे न सुरु
१-१-१४ । "यत्त्रमेरेन सम्बद्धं प्रसिद्धं न तर्दान्ति । तस्यावे न नास्येव तिल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्मन्त्रमायकस्य ॥ विपरीतनतो यत् स्यावेकेन द्वित्येन वा निरुद्धासिद-सन्तित्यमत्त्रिक्क कार्यपरीकतीद् ॥"—म्बास्यक पुरु १०० । १ "स्वित्यइनिकानिकनिकद्वा हेत्यामादाः।"—स्यायप्रक पुरु १० १ ४ "स्वये हेत्यामासः। वर्त्यं स्विद्यानेकानितविष्यत्रात्रसः।"—सारुष्ठ १।
४ "एतेनासिद्धविद्यनित्यानस्यवित्यन्त्रनानमनपदेशस्युकः स्वति।"प्रसारमाण भाव १० ११६ । ६ देक्को, न्यायप्रवेश १० ३।

प्रवेशतात वर्णन और प्रमत्तराप्दमाध्यमत प्रनच्यवसितके वर्णनका प्राध्य प्रापः एक है और स्वय जिसे प्रयस्तरापते । स्वाधारण कहन्य प्रविध विस्तित हेलाभास ध्यया विष्ट हेलाभासका एक गेव बतलाया है । कुछ भी हो, इतना प्रवच्य है कि प्रयस्तपादने वैवेषिकरणंन सम्मत तीन हेलाभासों है प्रतासा इस वोचे हेलाभासकों भी कल्पना की है। प्रवास नामके हेलाभासकों भी माननेका एक भत्र रहा है। हम पहने कह प्राप्ट कि प्रवंदने नेतासिक और मीमांगकोंके नामसे बातव्य सहित बहलकण हेतुका निर्वेश किया है। समा हम ति प्रवास की प्रतास की स्वास के प्रवास हो। प्रकल हुवेशनों इस हैला-मांगकों नामसे बातव्य सहित बहलकण हेतुका निर्वेश किया है। सम्ब है बातवरूपकों प्रमाण के प्रतास की स्वास मांगकों किया है। उनके प्रमुचारी मांगक उने किया है। उनके प्रमुचारी मांगक उने किया है। उनके प्रमुचारी मांगक्य निष्या है। उनके प्रमुचारी मांगक्य प्रतास किया है। उनके प्रमुचारी मांगक्य नेता है। उनके प्रमुचारी मांगक्य जिल्ला है। उनके प्रमुचारी स्वास जिल्ला है। जांगक्य जांगक्य जिल्ला है। जांगक्य जांगक्य जांगक्य जांगक्य जांगक्य जांगक्य जांगक्य जांगक्य जांगक्

जैन विद्वान् हेनुका केवल एकही अन्ययानुपप्रशत-अन्ययानुपप्रतिरूप मानते है। अदः यथायेने उनका हेत्याभास भी एक ही होना चाहिए। इस सम्बन्धमं मूक्ष्मप्रका भक्तब्रुद्धेवने वही योग्यतासे उत्तर दिया है। के कहते हैं कि दस्तुतः हेत्याभास एक ही है और वह है अकिन्यतकर अववा आस्ता न प्रतब्ध समिद्ध और मन्तिया चे उसीके विस्तार है। वृक्ति अन्ययानुपत्तिका अनाव अनेक अकारसे होता है इसलिए हेता

१ देखो, प्रशस्तपा० भा० ११८, ११६।

२ "साच्येऽपि कृतकरवादिः धातातः साघनाभासः। तदसिद्धलक्षणेन धारान्तिः स्वयं साध्यायांसम्भवामावित्यसादिः धर्षवानितृत्तिः-लक्षणत्वात्। "—माणार्कः रमो ० का ४४। ३ परीक्षामु० ६-२७,२६। ४ "सापतं प्रकृतामावेऽनृत्यन्नं ततोऽपरे। विरुद्धसिद्धसिद्धानिया धर्मिन्य-कर्तवरत्तः। "—साप्यवि० का० २६६। "धासिद्धक्वासुपरवादिः सार्वाद्यस्यविच्यासम्भवाभावनेदात्स बहुधा स्तृतः विरुद्धा-विद्धानित्यदंगिकिञ्चकर्तस्तरं—न्यायवि० का० ३६६, ३६६।

भासके असिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचारी और ग्रकिञ्चित्कर ये चारभी भेद हो सकते हैं या अकि अ्चित्करको सामान्य और शेषको उसके भेद मानकर तीन हेत्वाभास भी कहे जा सकते है। ग्रतएव जो हेत् त्रिलक्षणात्मक होनेपर भी ग्रन्यथानपपन्नत्वसे रहित हैं वे सब ग्रकिञ्चित्कर हेत्वामास हैं। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अकल कुदेवने पूर्वसे प्रसिद्ध इस अकि जितत्कर हेरवाभासकी कल्पना कहाँसे की है ? क्योंकि वह न तो कणाद और दिग्नाग कथित तीन हेल्बाभासोंमें है और न गौतमस्त्रीकृत पाँच हेत्वाभासोंमें है ? श्रद्धेय प० सुखलालजीका कहना है कि 'जयन्त-भट्टने अपनी न्यायमंजरी (पृ० १६३)में अन्यथासिद्धापरपर्याय अप्रयोजक नामक एक नए हेल्वाभासको माननेका पर्व पक्ष किया है जो वस्तुतः जयन्तके पहिले कभीसे चला आता हथा जान पड़ता है। "अतएव यह सम्भव है कि अप्रयोजक या अन्यथासिद्ध माननेवाले किसी पूर्ववर्ती तार्किक प्रत्यके भाषारपर ही भ्रकलङ्कृते भ्रकिचित्कर हेत्वाभासकी भ्रपने ढङ्गसे नई मुख्टि की हो।' नि:सन्देह पण्डितजीकी सम्भावना धौर समाधान दोनों हृदयको लगते है। जयन्तभट्टने इस हेत्वाभासके सम्बन्धमें कुछ विस्तार-से बहुत सुन्दर विचार किया है। वे पहले तो उसे विचार करते करते

#### १ 'ग्रन्यथानुपपन्नत्वरहिता ये त्रिलक्षणाः ।

प्रक्रिवित्कारकान् सर्वौत्तान् वयं सिङ्गरामहे॥—न्यायिकः का॰ ३७०। २ प्रसामकी॰ आ॰ टि॰ पृ॰ ९७। २ देलो, न्यायपे॰ पृ॰ ९६-१९६ (प्रमेष प्रकरणः)। ४ "प्रास्तो तहि षष्ठ एवाएं हेलानामः १६-१९६ (प्रमेष प्रकरणः)। ४ "प्रास्तो तहि षष्ठ एवाएं हेलानामः सम्यग् हृत्ता तालवयोक्तगयेन नास्तृते एव न व तेष्वत्तमंवतीति बनात् षष्ठ एवावित्यदे। कथ विभागपुर्णमिति वेद्, प्रतिकृषित्याम् दर्द पुणम्, प्रनितकास्तरः पुरस्पटनपीममप्रयोजकं हेलाभासमस्त्रकृषीमहि व पैच पुक्ति व प्रमेता वर्द स्वाधिकमो न वस्त्वतिकम् दित । ४ × ४ "तदेन हेलाभासम्बद्धवां एव निक्षियमः।" × ४ प्रवदा सर्वहेलाभासाम्बद्धवां एव निक्षियमः।" × ४ प्रवदा सर्वहेलाभासाम्बद्धवां एव निक्षियमः।" × ४ प्रवदा सर्वहेलाभासाम्बद्धवां एव निक्षियमः।" ४ व्यवस्त्र

साहसपूर्वक छठवाँही हेत्वाभास मान लेते हैं और यहाँ तक कह देते है कि विभागसूत्रका उलंघन होता है तो होने दो सुस्पब्ट दृष्ट ग्रप्रयोजक (ग्रन्थथासिद्ध) हेत्वाभासका ग्रपह्नव नहीं किया जा सकता है ग्रीर न बस्तुका उलघन । किन्तु पीछे उसे ग्रसिद्धवर्गमें ही शामिल कर लेते हैं। मन्तमें 'मथवा'के साथ कहा है कि अन्ययासिद्धत्व (अप्रयोजकत्व) सभी हेत्वभासवत्ति सामान्यरूप है, छठवाँ हेश्वाभास नही । इसी अन्तिम श्रीभ-मतको न्यायकलिका (पु० १५)में 'स्थिर रखा है । पण्डितजीकी सम्भा-बनासे प्रेरणा पाकर जब मैने 'धन्यथासिद्ध'को पूर्ववर्ती तार्किक ग्रन्थोंमें खोजना प्रारम्भ किया तो मभे उद्योतकरके न्यायवात्तिकमें<sup>र</sup> ग्रन्यथासिद्ध हेत्वाभास मिल गया जिसे उद्योतकरने ग्रसिद्धके भेदोमें गिनाया है। वस्तृत: ग्रन्थथासिद्ध एकप्रकारका ग्रप्रयोजक या ग्रकिचित्कर हेत्वाभासही है। जो हेतू अपने साध्यको सिद्धन कर सके उसे अन्यथासिद्ध अथवा ग्रॉकचित्कर कहना चाहिए। भलेही वह तीनो ग्रथवा पाँचों रूपोंसे युक्त क्यों न हो। श्रन्यथासिद्धत्व श्रन्यथानुपपन्नत्वके श्रभाव-श्रन्यथाउपपन्नत्वसे अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही वजह है कि अकलकदेवने सर्वलक्षणसम्पन्न होने पर भी अन्यथानुपपन्नत्वरहित हेत्आंको अकिचित्कर हेत्वाभासकी संज्ञा दी है। अतएव ज्ञात होता है कि उद्योतकरके अन्यथासिटत्यमें से ही ग्रकलक्द्रने ग्रकिचित्कर हेत्वाभास की कल्पना की है। ग्रा० माणिक्यनन्दिने इसका चौथे हेत्वाभासके रूपमें वर्णन किया है पर वे उसे हेत्वाभासके

मन्यथासिद्धत्वं नाम रूपमिति न षष्ठोऽयं हेत्वाभासः ।--पृ० १६६ ।

१ "प्रप्रयोजकत्वं च सर्वहेत्वाभासानामनुगतं रूपम्। मनित्याः परमा-णवो मूर्तत्वात् इति सर्वेनक्षणसम्मनोऽन्यप्रयोजक एव ।" २ "सोऽयमसि-दत्व भवति प्रज्ञापनीयवर्मसमानः, म्राध्यससिदः, मन्यवासिद्वस्वति।"

<sup>--</sup> पृ० १७५ । ३ **परीकामु**ल ६-२१ ।

लक्षणके विचार समयमें ही हेखामाण मानते हैं। वादकालमें नहीं । उस समय तो पक्षणें रोष दिला देनेसे ही स्मुत्सन्त्रम्योगको द्वषित बतसाते हैं। तात्म्यं यह कि वे मिकिन्स्यस्तरको स्वतन्त्र हेवामास माननेसे सास जोर भी नहीं देते । व्येताम्बर विद्वानोंने 'मिकिन्स पूर्वेकत तीन ही हेला-मास स्वीकृत किये हैं, उन्होंने स्मिकिन्सरको जो दृष्टि बतलाई है उस पृष्टिसे उसका मानना उचित है। वादिवसूरि' घीर यशोवित्रयमें ययि ग्रांकिन्सरका सण्डन किया है पर वे उस दृष्टिको मेरे स्थालमें ग्रोमक कर गये हैं। ग्रन्था वे उस दृष्टिके उसके प्रीचित्रयको जरूर स्वीकार करते। ग्रांव ममंत्रयणने प्रपने पूज्य माणिक्यनिटका धनुसरण स्वा है धीर उनके निर्देशानुसार ग्रांकिन्सरको चौया हेलामास बताया है।

इस तरह न्यायदीपिकामें आये हुए कुछ विशेष विषयोंपर तुलना-स्पक विश्वेचन किया है। मेरी इच्छा थी कि आगम, नय, सप्तमंगी, प्रनेकान्त आदि शेष विषयोंपर भी इसी प्रकारका कुछ विचार किया जावे पर अपनी शक्ति, साधन, समय और स्थानको देखते हुए उसे स्थातिक र देना पडा।

१ "लक्षण एवासी दोषो व्युत्पन्तप्रयोगस्य पक्षदोषेणैव दुष्टत्वात्।"
—परोक्षा० ६-३६। २ न्यापाव०का० २३, फ्लान्तय० ६-४७.।
३ स्याद्वादरत्ता० प० १२३०। ४ केन्सकंसा० प० १६।

#### स्वाववीयका में उल्लिखित ग्रन्थ ग्रीर ग्रन्थकार---

आ। धर्ममुण्यने प्रपती प्रस्तुत रचनामें प्रतेक प्रत्य और ग्रन्यकारों-का उपलेख किया है तथा उनके कथनसे प्रथम प्रतिपाध विषयको पुष्ट एवं प्रमाणित किया है। ततः यह उपयुक्त जान पहला है कि उन प्रत्यों और ग्रन्थकारोक। यहां कुछ परिचय है दिया जाय। प्रथमतः स्वायादीपिकामं उल्लिखित हुए निम्न जैनेतर यन्य थीर ग्रन्थकारोंका परिचय दिया जाता है —

# (क) ग्रन्थ---१ न्यायविन्दु ।

(स्त) ग्रन्थकार—१ विग्नाग, २ शालिकानाथ, ३ उवयन भौर ४ वामन ।

स्पायितम् — यह बौढ विद्वान पर्मक्रीतिका रचा हुमा बौढ-स्थायका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इसमें तीन परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेदसे प्रमाण-सामाग्यलकाला निर्देश, उसके प्रस्थक और प्रमुमान हन दो में दोंको स्वीकार एव उनके सक्षण, प्रत्यक्षके मेदों धादिका वर्णन किया गया है। दितीय-परिच्छेदसे धनुमानके स्वार्थ, परार्थ मेद, स्वार्थका लक्षण, हेतुका केच्य लक्षण प्रीर उसके स्वभाव, कार्य तथा प्रमुग्ति स्वस्था सक्षण प्रीर उसके स्वभाव, कार्य तथा प्रमुग्ति हेव्या सक्षण प्रीर उसके स्वभाव, कार्य तथा प्रमुग्ति हेव्या साम, वृष्टान्त, वृष्टान्ताभास धादिका निक्षण किया गया है। स्याय-दीरिका पुण्ड रुप्तर स्वयक्षके स्वत्यक्ष स्वयक्ष स्

ये । न्यायविन्दुके अतिरिक्त प्रमाणवात्तिक, वादन्याय, हेतुविन्दु, सन्ताना-न्तरसिद्धि, प्रमाणविनश्वय और सम्बन्धपरीक्षा प्रादि इनके बनाए हुए ग्रन्थ है। अभिनव धर्मभूषण न्यायविन्दु श्रादिके प्रच्छे अञ्चासी थे।

१. किलाग-वे बीद सरुवायके प्रमुख ताकिक विद्यानामें से हैं । क्लूं कीदान्यायका प्रतिष्ठायक होनेका खेय प्राप्त है, बमीक धर्मकावाद बीद-यायक सिद्याना की नीय क्लीने काती थी । क्लूंगे न्याय, बैठीकिक धरें। मीमासा प्रार्थित दर्शनोके सन्तव्योकी धालोचनास्वरूप धर्मैर स्वतन्त्रक्य धर्मैक प्रकरण प्रन्य पत्ने हैं। त्याप्रश्रेव, प्रमाणसमुख्युक्य, प्रमाणसमुख्या पत्ने हो । त्याप्रश्रेव, प्रमाणसमुख्य, प्रमाणसमुख्य प्रति प्रस्त करने प्राप्तयन्त्रपरी पत्न हो । त्याप्रश्रेव, प्रमाणसमुख्य प्रति प्रस्त करने प्राप्तयन्त्रपरी सामे जाते हैं। । क्लूंग त्यायप्रवेश और जमाणसमुख्य पुरितयी हो चुंचे।

र उद्योतकर (६०० ई०) ने स्थायबा० पु० १२८, १६८ पर हेतुवात्तिक धौर हेल्याभासवातिक नामके वो प्रत्योका उत्तरेख किया है, जो सम्मत्वत दिल्यामंत्रेष्ठ हो होना बाहिए, स्वीकि वाबस्पति मिश्रके तालपंदीका (१० २०६) गत सदर्यको प्र्यानेत प्रत्येत वेदा प्रत्येत होता है। व्यापबा० भूमिका प० १४१, १४२ पर हमको किसी बौद विद्यानके प्रकट भी किये है। उद्योतकरूके पहले बौद परम्पराने सबसे प्रयिक्त प्रसिद्ध प्रवत्त धौर प्रनेक प्रत्योका रचनाकार दिम्माय ही हुमा है जिसका प्रसिद्ध प्रवत्त धौर प्रनेक प्रत्योका रचनाकार दिम्माय ही हुमा है जिसका

इत प्रत्योके सम्बन्धमे मैंने मानानीय पर महेलकुमारजी न्यायावायेसे दर्याफत किया था। उन्होंने मुफे लिखा है— दिलागके प्रमाणसमुक्यके मृद्यानगरिककेदके ही वे स्तोक होने चाहिए जिसे उद्योतकर हेतुवारितक या हेलामास्त्रात्तिक कहते हैं। स्वतन्त्र प्रत्य नहीं माणून होते यही "हेतोतिकव्याचि क्षेत्र निर्णयस्तेन वांगत 'इस कारिकाको स्ववृत्ति टोकामे कर्णकामीयने लिखा है—'वांगत आपायित्वानोन प्रमाणसमुख्यायित्व"। सम्बन्ध है इसमे मादि बच्चते हेलुक्यस्थान निवंदा हो। 'य रन्तु द्वायोत-करने जो इस समार लिखा है—"एव विद्यविष्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्यावाविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्य है। न्याय-अवेशपर तो जैनाकायं हरिकद्रष्ट्रारिकी 'न्यायअवेशवृत्ति नामक टीका है और इस वृत्तिपर भी जैनावार्य वावदेव कुत 'न्यायअवेशवृत्ति-पंजिका नामको व्यायशा है। दिलागका समय देशाकी चौमी प्रौर पांची तताब्दी (३४४-४६६) के लामशा है। या० वर्षमृत्यकाने न्यायदीपिका पु०११६ पर इनका नामोल्लेल करके 'न याति' इत्यादि एक कारिका उद्युत की है, जो सम्भवतः इन्हींके किसी अनुपलस्य प्रन्यको होगी।

द्रष्टव्या: । एयां तूराहरणानि हेत्वाभासवास्तिके द्रष्टव्यानि स्वयं वाम्यू-ह्यानि" (१० १६०) । इससे तो यह मालूम होता है कि यही उद्योतकर किसी 'हंत्वामासवास्तिक' नामक अंथका ही उत्लेख कर रहे है जहां 'सिक्डबिकोशणानिक्डबिकोय्यों के उदाहरण अर्थकित किसे हैं और वहासि जिल्हें देखनेका यहां संकेतमान किया है । 'हंत्वामासवास्तिक' पदसे कोई कारिका या स्लोक प्रतीत नहीं होता । बाद कोई कारिका या स्लोक होता तो उसे उद्युत भी किया जा सकता था । अदः 'हंत्वामासवास्तिक' नामका कोई प्रत्य रहा हो, ऐसा उक्त बल्लेखसे हास मालूम होता है । इसी तरह उद्योतकरकी निमन उल्लेखसे हित्त्वासिक अपके भी होने

- २. बालिकालाक ये प्रमाकत्मतानुवायी मीमांतक दार्थिंकिक विद्वानों से एक प्रसिद्ध विद्वान हो गये हैं। इस्तृति प्रमाकर पुक्के विद्वान्तां में के बोरोंके साथ प्रचार की प्रमाद किया है। उन (प्रमाकर) के बुत्ती नायके टीका-सन्पर, को प्रसिद्ध मीमांतक वाकरत्मायोकि बातस्य मांतक व्याख्या है, इन्होंने 'ऋषुविमला' नामकी पंजिका लिखी है। प्रमाकरके विद्वालोंका विद्वाल करनेवाला इनका 'प्रकरणपंजिका नामका वृद्ध प्रस्थ मी है। ये ईसाकी प्राठवीं गताब्बीक विद्वाल मांत वाले हैं। नायदरिपकालार पे 9० हर पर इनके नामके साथ 'प्रकरणपंजिका' के कुछ वाक्य उद्युत किये हैं।
- ३. जबयन—ये त्यायदर्शनके प्रतिष्ठित प्राचायोमें हैं। नैयायिक परम्परामें वे 'प्राचाय' के तामसे विशेष उत्तिवित हैं। नौ स्थान नौड-दर्शनमें बम्मीता प्रोर जैनदर्शनमें बिधानन्दस्वामोको प्राप्त है बहुरिस्थान त्यायदर्शनमें उद्यानाव्यकं है। ये प्राप्तणां विद्वान विद्यानाद्वान है। ये प्राप्तणां विद्वान वे । त्यायदुम्मीताव्यक्ति प्राप्तणां विद्वान वे । त्यायदुम्मीताव्यक्ति प्राप्तणां विद्वान वे । त्यायद्वाने प्राप्तणां विद्वान विद्वान किया विद्वान वि

१ "तर्काम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः। वर्षेष्वदयनव्यके सबोधां लक्षणावलीम् ॥"—सक्षणा०प० १३

निरुपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्तिका भी खण्डन किया गया है। यद्यपि किरणावली और न्यायदीपिकागत लक्षणमें कुछ शब्दभेद है। पर दोनों-की रचनाको देखते हुए भिन्न ग्रन्थकारकी रचना प्रतीत नहीं होते। प्रत्यत किरणावलीकारकी ही वह रचना स्पष्टतः जान पडती है। दूसरी बात यह है, कि अनीपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका मत माना गया है। वैशेषिकदर्शनसुत्रोपस्कार (प० ६०)में 'नाप्यनीपा-धिक: सम्बन्ध:' शब्दोंके साथ पहिले पूर्व पक्षमें अनौपाधिकरूप व्याप्ति-लक्षणकी ग्रालोचना करके बादमें उसे ही सिद्धान्तमत स्थापित किया है। यहाँ 'नाष्यनौपाधिकः' पर टिप्पण देते हुए टिप्पणकारने 'झाचार्यमतं द्वयन्नाह' लिखकर उसे ग्राचार्य (उदयनाचार्य)का मत प्रकट किया है। मैं पहले कह स्राया है कि उदयन स्नाचार्यके नामसे भी उल्लेखित किये जाते है। इससे स्पष्ट मालुम होता है कि धनौपाधिक--निरुपाधिक सम्बन्धको व्याप्ति मानना उदयनाचार्यका सिद्धान्त हैं और उसीकी न्याय-दीपिकाकारने श्रालोचना की है। उपस्कार और किरणावलीगत व्याप्ति तथा जपाधिके लक्षणसम्बन्धी संदर्भ भी शब्दशः एक हैं. जिससे टिप्पण-कारके ग्रमिप्रेत 'ग्राचार्य' पदसे उदयनाचार्य ही स्पष्ट जात होते है। वरापि प्रशस्तपादभाष्यकी व्योमवती टीकाके रचविता व्योमशिवाचार्य भी ग्राचार्य कहे जाते है, परन्तू उन्होंने व्याप्तिका उक्त लक्षण स्वीकार नहीं किया । बल्कि उन्होंने सहचरित सम्बन्ध ग्रथवा स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति माननेकी स्रोरही संकेत किया है'। वाचस्पति मिश्रने भी सनौपा-धिक सम्बन्धको व्याप्ति न कहकर स्वाभाविक सम्बन्धको व्याप्ति कहा है ।

४. वामन—इनका विशेष परिचय यथेष्ट प्रयत्न करनेपर भी मालुम नहीं हो सका । न्यायदीपिकाके द्वारा उद्घृत किये गए वाक्यपरसे

१ देखो, ब्योमवती टीका पृ० ५६३, ५७८ । देखो न्यायवासिक-तात्यर्यटीका प० १६५, ३४५ ।

इतना अवर सासूस हो बाता है कि ने सच्छे प्रात्मकार बीर प्रधावक निहासू हुए हैं। त्यायदीरिका पू॰ १८४ पर इनके नामके सम्तेष्यपूर्वक इनके किसी प्रत्यका 'न शास्त्रससद्प्रच्येव्यर्थन्त्' वाच्य उद्गुत किया गया है।

अव जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोका नक्षिप्त परिचय दिया जन्ता है। वर्मभूषणने निम्न जैन ग्रन्थ और ग्रन्थकारोका उल्लेख किया है।

- (क) ग्रम्थ—१ तत्काचंतुल, २ झान्तमीत्रांता, ३ बहुत्ताच्यः, ४ संतेलस्थाकरण, ४ सायतमीत्रांताविकरण, ६ तत्क्वार्यंक स्मेर राजवारित्वभाव्य, ७ व्यायवितिकस्य, ८ गरीका-मृत्व, ८ तत्कार्यं-कातेक्वारित्व तथा भाव्य, १० प्रमाण परीकार, ११ वक-परीकार, १२ प्रमेयसम्बार्याण्य क्षेत्र १३ प्रमाणित्यं ॥
- (स) ग्रम्थकार---१ स्वामीसनन्तभद्र, २ ग्रक्सञ्चरेत, ३ कुमारनन्ति, ४ नानिक्यनन्ति ग्रौर १ स्वाहावविद्यापति (वादिराज) ।
- १ तत्त्वाचंत्रम—यह प्राचार्य उमास्वाति ध्यया उमास्वामीकी स्मार रचना है। जो बोहेसे पाठमेक्ते साथ जैनपरप्पराके होनों हीं तिमन्य और व्हेवान्यन सम्प्रदायोमे संमानक्ष्येस मान्य है और दोनों ही तिमन्य और व्हेवानों हमपर अनेक बड़ी बड़ी टीकाएँ तिस्त्री है। उनमें घा पूर्व्यपादकी तत्वाचंत्र्वित (सर्वाचंत्रिति), अकतकदेवका तत्वाचंत्र्वातिक, शृततागरस्रिकी तत्वाचंत्र्वातिक, शृततागरस्रिकी तत्वाचंत्र्वातिक, शृततागरस्रिकी तत्वाचंत्र्वाति और व्हेवानों रवेतान्य पपन्यमामं मान्यत्रवाचंत्र्वात्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्यवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रवाचंत्रव

पहली शताब्दीके विद्वान हैं। न्यायदीपिकाकारने तत्त्वार्यसूत्रके अनेक मुत्रोंको न्यायदी० (प० ४,३४,३६,३८,११३,१२२) में बड़ी श्रद्धांके साथ उल्लेखित किया है और उसे महाशास्त्र तक भी कहा है, जो उपयुक्त ही है। इतना ही नहीं, न्यायदीपिकाकी भव्य इमारत भी इसी प्रतिष्ठित तत्त्वार्यसुत्रके 'प्रमाणनयैरधिगमः' सूत्रका ग्राशय लेकर निर्मित की गई है। **बाप्तमीमां**सा—स्वामी समन्तमद्रकी उपलब्धि कृतियोंमें यह सबसे प्रयान भीर भ्रसाधारण कृति है। इसे 'देवागमस्तोत्र भी कहते हैं। इसमें दश परिच्छेद और ११४ पद्य (कारिकाएँ) हैं। इसमें भ्राप्त (सर्वज्ञ)की मीमांसा-परीक्षा की गई है। जैसा कि उसके नामसे ही प्रकट है। भर्यात इसमें स्याद्वादनायक जैन तीर्थंकरको सर्वज्ञ सिद्ध करके उनके स्याद्वाद (ग्रनेकान्त) सिद्धान्तकी समृक्तिक सृज्यवस्था की है और स्या-द्वादिवद्वेषी एकान्तवादियोंमें ग्राप्ताभासत्व (ग्रसावंश्य) बतलाकर उनके एकान्त सिद्धान्तोंकी बहुत ही सुन्दर युक्तियोंके साथ ब्रालोचना की है। जैनदर्शनके ग्राधारभत स्तम्भ ग्रन्थोंमें ग्राप्तमीमांसा पहला ग्रन्थ है। इसके ऊपर भट्ट घकल कुदेवने 'घष्टशती' विवरण (भाष्य), धा० विद्या-नन्दने 'अष्टसहस्री' (आप्तमीमांसालंकार या देवगमालंकार) और वस्-नन्दिने 'देवागमवृत्ति' टीकाएँ लिखी है। ये तीनों टीकाएँ उपलब्ध भी हैं। पण्डित जयचन्दजीकृत इनकी एक टीका हिन्दी भाषामें भी है। श्रीमान प० जुगलकिशोरजी मुख्तारने इसकी दो और अनुपलब्ध टीकाओं की सम्भावना की है'। एक तो वह जिसका संकेत ग्रा० विद्यानन्दने धष्टसहस्रीके धन्तमें 'धत्र शास्त्रपरिसमाप्तौ केचिदिदं मंगलवचनमनु-तन्यते' इस वाक्यमें आए हुए 'केचित्' शब्दके द्वारा किया है। और

१ देखो, स्वामीसमन्तमकः । द्वेतास्वर विद्वान् श्रीमान् पं० सुखलालजी इन्हें भाष्यको स्वोपज्ञ माननेके कारण विकमकी तीसरीसे पौचवीं शताब्दीका अनुमानित करते हैं । देखो, झानविन्यको प्रस्तावना ।

१ स्वामीसमन्तभद्र पृ० १६६, २००।

हुसरी 'देवागमण्यवातिंकालंकार' है, जिसकी सम्भावना पुरुषपुण्वातिनटीका (पू० १५) के 'इति देवागमण्यवातिकात्कारे निक्सिप्तप्रायय, ' इस बास्य में पड़े हुए 'दिलामण्यवातिकात्कारे निक्सिप्तप्रायय, ' इस बास्य में पड़े हुए 'दिलामण्यवातिकात्कारे' पवसे की है। परन्तु पहली टीकाके होनेकी सूचना तो डक्ड ठीक मातृन्तु होती है, क्योंकि साठ विद्यान्त्य भी उसका सकेत करते है। केकिन पिछली टीकाके सङ्क्षान्त का कोई स्थापर या उल्लेख सब तक भारत नहीं हुआ पास्तवर्ष बात यह है कि माठ विद्यान्त्य दिवागमण्यवातिकालंकार' एवके द्वारा प्रपत्नी पूर्वर्यक्त तो प्रसिद्ध टीकाको—देवागमालकार ( स्थप्टसहर्की और पय-वार्तिकालंकार' (क्लोककात्कार) का उल्लेख करते हैं और उनके देवनेकी प्रयाण करते है। पठका प्रसं प्रसोप प्रसिद्ध हो है और प्रसन्ति प्रस्तिकात करते है। पठका प्रसं प्रसोप प्रसिद्ध हो है और प्रसन्तिकार्मकार प्रयोग दोनोंके साथ पहनेते समस्यन्त एक वचनका प्रयोग भी भसंगत नही है। भतः 'देवागमण्यवातिंकाकंकार' नामकी कोई माज-मीमासाकी टीका रही है, यह विना पुष्ट प्रमाणोंके नहीं कहा जा सकता। साठ प्रशिव पर्यमुण्येन स्थापनीमीमासाकी प्रकेक कारिकार्ए प्रसन्त न्यायदीपिकामें बड़ी इत्तत्नाके साथ उद्धत की है।

महाभाष्य—ग्रन्यकारने त्यायदीपिका पृ० ४१ पर निम्न शब्दोंके साथ महाभाष्यका उल्लेख किया है:---

'तदुक्त स्वामिभिर्महाभाष्यस्यादावाष्तमीमांसाप्रस्तावे—'

परन्तु भ्राज यह ग्रन्थ उपजब्ध जैन साहित्यमें नही है। अतः विचार-णीय है कि इस नामका कोई यस है या नहीं यदि है तो उसको उपलिध भ्रादिका परिचय देना चाहिए। और यदि नहीं है तो झा व्यमंत्र्यकों केस आधारपट उसका उल्लेख किया है? इस सम्बन्धमें भ्रपनी भ्रोरसे कुछ विचार करनेके पहले मैं कह तू कि इस प्रत्यक्षे प्रतिस्त्व विचयमें जितना भ्रविक उहारोहके साथ सूक्ष्म विचार और भ्रनुसन्धान मुस्तारसा० ने किया है। उतना शायद ही भ्रवतक इसरे विद्यानने किया हो। उन्होंने

१ देखो, स्वामीसमन्तभद्र प० २१२ से २४३ तक ।

ष्रपने 'स्वामीसमन्त्रमा' ग्रम्थ के ३१ पेजोमे ग्रनेक पहलुप्रोसे भिन्तन किया है भीर वे इस निकर्षपर पहुँचे हैं कि स्वामीसमन्त्रमा रांचत महानाम्य नामका कोई ग्रन्थ रहा वरूर है पर उसके होनेके उल्लेख प्रव तक तेरहवी सताब्दी पहलेके नहीं मिनते हैं। वो मिनते हैं वे १३वी, १४वी भीर ९१वी का त्राव्यों के है। ग्रत इसके लिए प्राचीन साहित्यको टटोलना चाहिए।

### मेरी विचारणा---

किसी ग्रन्थ या ग्रन्थकारके ग्रस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए ग्रिधिका-शत निम्न साधन ग्रेपेक्षित होते हैं —

- (१) प्रन्थोके उल्लेख।
- (२) शिलालेखादिकके उल्लेख ।
- (३) जनश्रुति-परम्परा।
- १ जहाँ तक महाभाष्यके ग्रन्योल्लेखोकी बात है ग्रीर वे ग्रव तक जितने उपलब्ध हो सके हैं उन्हें मुख्यारसाले प्रस्तुत किये हो है | हो, एक नया प्रत्योलेक हमें भीर उपलब्ध हुआ है। वह प्रश्यवप्तसूर्यारिकी स्थादादमूषणमान तथीयत्रवारायोगुंसिका है, जो इस प्रकार है —

"परीक्षित विरचित स्वामिसमन्तमद्वाद्यः सूरिभि"। कय न्यक्षेण विस्तरेण । त्व ग्रन्यत्र तस्वार्यमहाभाष्यादौँ "— लद्यी । ता ० पृ०६७ ।

ये मभयचन्द्रसूरि तथा 'गोम्मटसार की मन्दप्रबोधिका टीका छोर प्रक्रियास्य (अयाकरणित्रवयक टीकाग्रस्थ) के कर्ता प्रभयचन्द्रसूरि यदि एक है मेरि जिन्हे डा० ए० एन० उदाध्ये' तथा पुक्तारसा०' ईसाकी १३वी मीर विकति १४वी शतास्योका विद्वान् विसर करते है तो उनके इस

१ देखो, झनेकान्त वर्ष ४ किरण १ पृ० ११६ । २ देखो, स्वामी-समन्तभद्र प० २२४ का फटनोट ।

उल्लेख से महाभाष्यके विषयमे कोई विसेख प्रकाश नहीं पढ़ता । प्रमय तो यह, कि यह उल्लेख पुलासान के प्रावधात उल्लेखों के सम्बातमिक है, उसका प्रमुखानवड पुलांकार सभी प्राप्त नहीं है को स्वामीयस्वत्नकरें समय तक पहुँचारों । इसरे यह, कि समयचनद्वारि इस उल्लेखके विषयमें प्रभान्त प्रतीत नहीं होते । कारण, वे धकत दुवेशको नाचीयस्व समय विस्त कारिकाले 'स्वायब' पड़का 'प्यामीसम्बातमार्यसुरि खबरका प्रमाहार करते 'तम्बायबंद्यानाम्याय' व्यावस्थान करते हैं वह सुभम स्वीक्षण करते पर स्वतन्त दुवेशको प्रमित्रेत मालून नहीं होता । सात यह है कि धकत दुवेश वहां प्रमाब' पदके हारा कालाविलक्षणको वाननेके नियं प्रपने पूर्वर्याचत तस्थायं राववात्तिकमाध्यकी सुक्ता करते बात पढ़ते हैं, लहा (प्रवासिक

यर्वाप प्रक्रियासग्रहमें भी प्रभयवन्द्र सूरि ने सामन्तभद्री महाभाष्यका जल्लेख किया है धौर इस तरह जनके ये दो उल्लेख हो जाते हैं। परन्तु इनका दुर्वाधार क्या है? सो कुछ भी मानुस नहीं होता। छत प्राचीन साहित्य परसे इसका धनुसन्यान करनेकी बभी भी स्वावस्कृता वनी हुई है। > अवनक जितने भी शिवालेखों ग्राविका समुह किया गया है जनमे

र प्रस्तक जितन भा शिक्षालका आदिका अर्थह कथा गया ह जनम महाआप्य वा तत्त्वार्थमहाभाष्यका उल्लेखवा कोई विजालेखादि उप-लब्ध नहीं है। जिससे इस अपके प्रस्तित्व विषयमे कुछ सहायता मिल सके। तत्त्वार्थमूणके तो शिवालिल मिसते भी है पर उसके महाभाष्यका कोई विजालेल नहीं मिलता।

३ जनश्रुति-परम्परा जरूर ऐसी चली ब्रा रही है कि स्वामी समन्तभद्रने तत्वार्यसूत्रपर 'गन्घहस्ति' नामका भाष्य लिखा है जिसे महाभाष्य ब्रौर

१ प्रभूदुमास्वातिमुनि पवित्रे वशे तदीये सकलार्यवेदी । सूत्रीकृत येन जिनप्रणीत शास्त्रार्येजात सुनिपुक्तवेन ॥—शि० १०८ । श्रीमानुमास्वातिरय यतीशस्तरवार्यसूत्र प्रकटीचकार ।

यन्मुक्तिमार्गाचरणीद्यतांनां पाथेयमर्घ्यमवति प्रजानाम् ॥−शि०१०५ (२५४)

तालापंत्राच्य या तत्त्वाचंग्रहामाच्य भी कहा जाता है भीर शालमीमांसा उनका पहला प्रकरण है। परन्तु जनमृतिका पुरू भीर पुराना कोई साधार नहीं है। मानुस होता है कि इसके कारण पिछली संधोल्लेख ही है स्मी गत २१ समृत्य (सन् १६०४) में कतकता में हुए वीरासान-महोत्सवपर थी संस्करण सेठी मिले। उन्होंने कहा कि गन्यहस्ति महाभाष्य एक जगह मुर्तिकत है भीर वह मिल सकता है। उनकी इस बातको मुनकर एक स्मी सुर्तिकत है भीर देशा की कि उनकी प्रजास आदिक की पूरी कोशिय करके उसकी सुवना हमें हैं। इस कार्य में होनेवाल व्ययक्षे मारको उठाने के विये वीरसेवा मान्यर स्मा उत्तर कार्य कार्य स्मा प्रवास की प्रति कीशिय करके उसकी सुवना हमें हैं। इस कार्य में होनेवाल व्ययक्षे मारको उठाने के विये वीरसेवा मान्यर, सरसावा प्रस्तुत है। परन्तु उन्होंने मान उक्त कोई सुचना नहीं भी। इस तरह जनश्रतिका माचारपूत पुष्ट प्रमाण नहीं मिननेसे महामाध्यका प्रस्तित्व संदिग्य कोटिमें प्राव भी स्थित है।

प्राः अभिनव पर्मभूषणके सामने प्रभयवन्त्र सूरिके उपर्युक्त उल्लेख रहे हैं भीर उन्होंके सामारपर उन्होंने त्यावदीपिकामें स्वासिमसनत-महत्त्र महामायका उल्लेख किया जान पहुता है। उन्हें यदि इस प्रत्यकी प्रान्ति हुई होती तो वे उलके भी किसी वाक्यादिको जरूर उन्हुत करते छो? प्राप्ते विश्वपको उससे ज्यादा प्रमाणित करते। प्रतः यह निस्चयक्यसे कहा जा सकता है कि प्राचार्य वर्षमूषण यतिका उल्लेख महाभाष्यकी प्राप्ति-हालतका मानृत महो होता। केवल जनभृतिके प्राप्तर सीर उसके भी ष्याचरभूत पूक्तती प्रत्योतकोपर्यक्ष किया गया जान पहता है।

४. जंनेन्डस्थाकरण-पह ग्राचार्य पुज्यपादका, जिनके दूसरे नाम देवनन्दि भौर जिनेन्द्रबुद्धि, प्रसिद्ध भौर महत्वपूर्ण व्याकरणग्रन्थ

१ "यो देवनन्दिप्रयमामिषानो बुढ्या सहत्या स जिनेन्द्रबुद्धिः। श्रीपूज्यपादोऽजनि देवताभिर्येत्पूजितं पादपुगं यदीयम् ।।" श्रदण० शि० नं० ४० (धु४)

है । श्रीमाम पं॰ नाथरामजी प्रेमीके शब्दोंमें यह 'पहला जैन व्याकरण' है। इस ग्रंथकी जैनपरम्परामें बहुत प्रतिष्ठा रही है। भट्टाकल कूदेव श्रादि भनेक बड़े बड़े श्राचायोंने श्रपने ग्रन्थोंमें इसके सुत्रोंका बहुत उपयोग किया है। महाकवि घनंजय (नाममालाके कर्ता) ने तो इसे 'अपश्चिम रता' (वेजोड रता) कहा है'। इस ग्रन्थपर धनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। इस समय केवल निम्न चार टीकाएँ उपलब्ध हैं :- १ सभयनन्दिकत महा-वृत्ति, २ प्रभाचन्द्रकृत शब्दाम्भोजभास्कर, ३ आर्थं श्रृतिकीर्तिकृत पंच-वस्तुप्रकिया और ४ पं० महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र । इस ग्रंथ के कर्ता ग्रा० पुज्यपादका समय ईसाकी पाँचवी भौर विक्रमकी छठी शताब्दी माना जात। है। जैनेन्द्रव्याकरणके ग्रतिरिक्त इनकी रखी हुई-१ तस्वार्थवस्ति (सर्वार्थसिद्धि), २ समाधितन्त्र, ३ इष्टोपदेश, ४ धौर दशभक्ति (संस्कृत) ये कृतियाँ उपलब्ध हैं । सारसंग्रह, शब्दावतारन्यास, जैनेन्द्रन्यास ग्रीर वैद्यकका कोई ग्रंथ ये धनपलब्ध रचनाएँ, है जिनके ग्रन्थों, शिलालेखों म्रादिमें उल्लेख मिलते हैं। भ्रभिनव धर्मभूषणने न्यायदीपिका पृ० १ १ पर इस ग्रंथके नामोल्लेखके बिना ग्रीर पृ० १३ पर नामोल्लेख करके दो सूत्र उद्धात किये हैं।

ग्राप्तमीमांताबिबरण—प्रंयकारने न्यायदीपिका पृ० ११५ पर इस का नामोल्सेख किया है और उसे सीमदायायंपादका बतलाकर उसमें कार्यायायंपादका बतलाकर उसमें कार्यायायंपादकार कार्यायायंपादकार कार्यायायंपादका कार्यायायंपादकार प्राप्तमीमांताविबरण प्राप्तमीमांतायंपर निक्षायई धकल क्रूदेवकी 'ध्यन्यकार नामक विवृत्ति और प्राचार्य विद्यानस्परित आप्तमीमांतालकृति—ध्यन्ट-

२ इस ग्रन्थ और ग्रन्थकारके विशेष परिषयके लिये 'जैन साहित्य और इतिहासके देवनित्य और जनका जैनेन्द्रव्यास्तरण' निकस्य धीर सम्राध-तन्त्रकी प्रत्यावना देखें । ३ "प्रमाणामकन क्रूम्य पूर्ण्यपावस्य लक्षणं। धन-क्रजनके काव्य रत्तन्त्रमार्थवनम्। "—नामकाला।

सहरुमिको छोड़कर कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है धौर न पक्क कुदेव तथा विद्यानक्के सिवस्य कोई 'भीमवाचारंपार' नामके सावपार है। वर्षु-निव ने मी यव्यार 'शाप्तानोमांमा' पर देवामप्रकृति दीका ति ही वरुप-निव ने मी यव्यार 'शाप्तानोमांमां पर देवामप्रकृति दीका ति ही दे परपु- वृद्ध साप्तामोमांमां कारिकाधोंका धब्दानुसारी वर्षम्कोट हो करती है— उसमें किंग्सादिकाकार को 'शाप्तामोमांमांमां पर्वार वर्षमें नहीं है। घतः न्यायदांगिकाकारको 'शाप्तामोमांमांविवरण' से प्रप्यत्त श्रीर प्रप्टवहरूपी विवक्तित हैं। दे परेनो दायंगिक देकाकृतियाँ बहुत हो महत्वपूर्ण भीर प्रप्टवहरूपी के उसके मानको वनमान वहुत हो पर्वार हित्या है। अपन्यतास्था हित्या है। इससे मानतीय दर्शनाह्यां है हक प्रीर किंग्स है। अपन्यतासहित्यमें ही नहीं, समय भारतीय दर्शनाह्यमें हत मी व्यवस्था है। अपन्यतासहित्यमें ही नहीं, तमय भारतीय दर्शनाह्यम्भ हतन वोचका मानको व्यवस्था हत्या है।

राजवांतक और भाष्य—गीतमके न्यायमुत्रपर प्रसिद्ध नैयायिक उद्योगक के 'व्यायमातिक' की तरह मा॰ उमास्त्राति विरित्त तलार्थ-मुत्रपर प्रकार के देश या वास्त्रक 'तंत्रायंवांतिक' नामक टोका निक्षी है। जो राजवित्तिक नामक मान देश निक्षी है। जो राजवित्तिक नामक मान प्रवृत्ति होती है। और उनके वात्तिक भार उद्योगक की होत हिन्दी है। और उनके वात्तिक भार उद्योगक की होत होते हैं। और उनके वात्तिक भार वात्तिक मान वात्तिक को स्वाद आस्थात है। इचकी मान को तर को प्रकार के अपने वात्तिक भार वात्तिक मान है। इचकी मान के स्वाद अपने वात्तिक मान है। इचकी नाम के स्वाद अपने वात्तिक मान सहस्त्रक नाम है जव से वात्तिक मान सहस्त्रक नाम है। भार का स्वाद अपने स्वाद अपने स्वाद अपने सहस्त्रक नाम है। भार का स्वाद अपने स्वाद स्वाद अपने स्वाद स्वाद

वह प्रश्वेक विषयकी व्यक्तिस स्वयंद्या प्रवेकग्तका बाध्रय तेकर करताहै।
राख्यायुक्तको समस्त टीकामोरे राजवातिक प्रधान टीका है। या सीमान्
प्रश्नानाज्योंके प्राथमें यो कह सकते है कि "राव्यातिक गय, सरक और विस्तृत होनेसे तत्वार्यके सुप्रणं टीका प्रयोक्ती पत्य प्रकेशता ही पूर्व केरा विद्युत प्रतिप्रधान हिल्ला प्रशास करतेके विर्ण केवल राजवातिकका प्रधायन पर्यात है। न्यायदीयिकाकारले न्यान तीर पुकेत राजवातिकका प्रधायन पर्यात है। न्यायदीयिकाकारले न्यान तीर पुकेत राजवातिकका प्रधायन पर्यात है।

प्रस्तावता

म्याविनिश्चय-यह प्रकलकृदेवकी उपलब्ध दार्शनिक कृतियोमें अन्यतम कृति है। इसमे तीन प्रस्ताव (परिच्छेद) है भौर तीनो प्रस्ताबोकी मिलाकर कुल ४८० कारिकाएँ है। पहला प्रत्यक्ष प्रस्ताव है जिसमे दर्शनान्तरीय प्रत्यक्षलक्षणोकी भालोचनाके साथ जैनसम्मत प्रत्यक्ष-लक्षणका निरूपण किया गया है भीर प्रासगिक कतिपय दूसरे विषयोका भी विवेचन किया गया है। इसरे अनुमान प्रस्तावमे अनुमान-का लक्षण साधन, साधनाभास, साध्य, साध्याभास आदि अनमानके परिकरका विवेचन है और तीसरे प्रस्तावमे प्रवचनका स्वरूप झादिका विशिष्ट निश्चय किया गया है। इस तरह इस न्यायविनिश्चयमे जैन-न्यायकी रूपरेखा बाधकर उसकी प्रस्थापना की गई है। यह ग्रन्थ भी ग्रकल कुदेवके दूसरे ग्रथोकीही तरह दुवींच भौर गम्भीर है। इसपर ग्रा० स्वादादांबद्यापति वादिराजसरिकी न्यायविनिश्चयविवरण प्रथवा न्याय-विनिश्चयालकार नामकी वैद्प्यपूर्ण विशाल टीका है। भक्त ऋदेवकी भी इसपर स्थोपज विवृत्ति होनेकी सम्भावना की जाती है, क्योंकि लंबीयस्त्रय भौर प्रमाणसग्रहपर भी उनकी स्वोपज्ञ विवृत्तियाँ है। सथा कतिपब वैसे उल्लेख भी मिलते हैं। न्यायविनिश्चय मूल श्रकल दूपन्यत्रयमे मुद्रित हो चुका है। वादिराज सुरिकृत टीका सभी अमुद्रित है। आर.० वर्मभूषणने इस ग्रन्थके नामोल्लेखके साथ न्यायदीपिका प० २४ पर इसकी भ्रषंकारिका भौर पृथ्ठ ७० एक पूरी कारिका उद्घृत की है।

परीक्षामुख-यह ग्राचार्य माणिक्यनन्दिकी श्रसाधारण और अपूर्व कृति है। तथा जैनन्यायका प्रथम सुत्रग्रन्थ है। यद्यपि श्रकलकूदेव जैन-न्यायकी प्रस्थापना कर चके थे और अनेक महत्वपूर्ण स्फूट प्रकरण भी लिख चके थे। परत गौतमके न्यायसुत्र, दिग्नागके न्यायप्रवेश, न्यायमूख मादिकी तरह जैनन्यायको सुत्रबद्ध करनेवाला 'न्यायसुत्र' ग्रन्थ जैन-परम्परामे ग्रव तक नहीं बन पाया था। इस कमीकी प्रत्तिको सर्वप्रथम ग्रा॰माणिक्यनन्दिने प्रस्तत 'परीक्षाम'व' लिखकर किया । माणिक्यनन्दि-की यह ग्रकेली एक ही ग्रमर रचना है जो भारतीय न्यायसत्रग्रन्थोमे भ्रपना विशिष्ट स्थान रखती है। यह अपूर्व ग्रन्थ संस्कृत भाषामे निबद्ध है। छह परिच्छेदोमे विभक्त है भीर इसकी सुत्रसस्या सब मिलाकर २०७ -है। सुत्र बड़े सरल, सरस तथा नपे तुले है। साथमे गम्भीर, तलस्पर्शी और अर्थगौरवको लिए हुए है। आदि और अन्तमे दो पद्य है। अक-लकदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्यायको इसमे बहुत ही सुन्दर ढगसे ग्रथित किया गया है। लघु अनन्तवीर्यने तो इसे अकलकके वचनरूप समद्र-को मथकर निकाला गया 'न्यायविद्यामृत-न्यायविद्याका अमृत बतलाया है । इस ग्रन्थरत्नका महत्व इसीसे ख्यापित हो जाता है कि इसपर भनेक महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी गई है। आ० प्रभाचन्द्रने १२ हजार श्लोकप्रमाण 'प्रमेयकमलमार्त्तण्ड' नामकी विशालकाय टीका

१ शकलकुके वचनोसे 'परीकामुख' कैसे उद्भात हुआ है, इसके लिए मेरा 'परीकामुखसूत्र और उसका जब्मम' शीर्षक लेख देखें। 'भ्रानेकान्त' वर्ष ४ किरण ३-४ पु० ११६-१२८।

२ "भकलद्भवनोऽम्भोधेरुद्दश्चे येन भीमता । न्यायविद्यामृत तस्मै नमो माणिक्यनन्दिन ॥"प्रमेयर० पुठ

त्विक्ती है। इनके पीछे १२ वी शताब्यीके विद्वात् लघु धनन्तवरीर्यने मुखक रचनावेतीयाली प्रमेचरत्वसामां टोका विक्ती है। यह टीका है तो छोटी, पर इतनी विवाद है कि पाठको विना कठिनाईक सहक्षेत्र ही धर्मयोग हो जाता है। इसकी शब्दरचनांत्र हेमचन्नाचार भी प्रमापित हुए है धरि उन्होंने धपनी प्रमाणमीमांताने जब्दशः तथा धर्मशः उसका धनुसरण किया है। ग्यापदीपिकाकार्तन परीक्षामुक्ते क्षेत्र सुन्ते क्षेत्र निवा नामनिर्देश के उद्धा किया है। वस्तुतः आ० धर्मभूवण्ये इस सुन-धन्यका बूब ही उपयोग किया है। ग्यापदीपिकाके साधारसूत मण्योमें परीक्षामुक्तका नाम निवा जा सकता है।

तस्वार्यञ्जोकवार्तिक और भाष्य--ग्रा० उमास्वातिके तस्वार्थ-सवपर कुमारिलके 'मीमांसाइलोकवात्तिक' और धर्मकीर्तिके 'प्रमाण-वात्तिक' की तरह पद्यात्मक विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक रचा है भौर उसके पद्मवात्तिकोंपर उन्हीने स्वयं गद्ममें भाष्य लिखा है जो तस्वायंश्लो-कवात्तिकभाष्य' धौर 'इलोकवात्तिकभाष्य' इन नामोंसे कथित होता है। प्राचार्यप्रवर विद्यानन्दने इसमें प्रपनी दार्शनिक विद्याका पूरा ही खजाना खोलकर रख दिया है और प्रत्येकको उसका धानन्दरसास्वाद लेने-के लिये नि:स्वार्थ ग्रामंत्रण दे रखा है श्लोकवात्तिकके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक चले जाइये, सर्वत्र तार्किकता और गहन विचारणा समव्याप्त है। कहीं मीमांसादर्शनके नियोग भावनादिपर उनके सूक्ष्म एवं विशाल पाणिड-त्यकी प्रसर किरणें ग्रपना तीक्ष्ण प्रकाश डाल रही हैं तो कहीं न्यायदर्शन-के निग्रहस्थानादिरूप प्रगाढ तमको निष्कासित कर रही हैं घौर कहीं बौद दर्भनकी हिममय चट्टानोंको पिघला पिघला कर दूर कर रही हैं। इस तरह क्लोकवात्तिकमें हमें विद्यानन्दके अनेकमुख पाण्डित्य और सुक्त-प्रज्ञताके दर्शन होते हैं। यही कारण है कि जैनताकिकोंमें माचार्य विद्या-नन्दका उन्नत स्थान है । श्लोकवार्तिक के प्रलावा विद्यानन्दमहोदय. प्रष्ट-सहस्रो. प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, म्राप्तपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा भीर पुरुष्वनुवासनालङ्कार पादि दार्धानक रचनाएँ उनकी बनाई हुई है। इनमें विवागन्यस्त्रोदम्, जो स्त्रोक्तवानिककी रचनाते भी पहलेकी विविध्यः रचना है भीर जिसके उल्लेख तरवापेंद्रकोकवान्तिक ( १० २५२, २५४) तथा प्रस्तवह्नि (१० २६८, २६०) में पाने जाते हैं, प्रमुप्तक्व है। धेवकी रचनाएँ उपत्रक्य है धोवकी रचनाएँ उपत्रक्य है धोर सत्यवासनगरीवाको छोडकर मृद्धित भी हो चुकी हैं। घाल विवानन्द धकलङ्कदेवके उत्तरकानीन धीर प्रभावन्त्रा-वार्यके दुवर्वति है। धलः इनका अस्तित्वन्त्रमय नवनी बतावसी माना जाता हैं। धनिनव पर्ममूचको न्यायदीपिकामें इनके स्त्रोकवान्तिक धीर भाषका कई जाह नामोल्लेक करने उनके वारकों को उद्धा किया है।

प्रमाणपरीक्षा—विधानन्दकी ही यह धन्यताम इति है। यह प्रक-लङ्करेले प्रमाणसंबद्धाद प्रमाणसंबयक प्रकरणोक्का धाश्रय लेकर रची गई है। यथि इसमें परिच्छेद-भेद नहीं है तथापि प्रमाणमात्रको प्रपना प्रतित्य विषय बनाकर उसका प्रच्छा निस्थल किया गया है। प्रमाणका सम्यागान्व लक्षण करके उसके भेद, प्रमेदों, प्रमाणका विषय तथा फल प्रोर हेतुमांकी हसमें सुन्दर एवं बिस्तुल चर्चा की गई है। हेतु-वेदोंके निद-के कुछ संवहस्त्रोंकोंकों तो उद्धृत भी किया है। वो पूर्ववर्ती किन्हीं जैना-वार्योक ही सत्रीत होते हैं। विधानन्दते तत्वावंदनोकवार्याक भीर प्रयद्क-हरणीं की तरह यहीं भी प्रवाधनानके दो ही भेद निनाये हैं। वबकि षक-

१ पुर्ववित्यके निए 'सच्चार्वतुमका संगताचरण' शीर्षक मेरा वितीय लेख देशें, मलेकाल वर्ष ४ किरण १०-११ पृ २००। देखो, स्वायकुषु ६० मा० को प्रस्तावना ए० ३० शीर स्वामी समलमाक पृ०४-।३ 'तिर्विकत्यसादुरवगोचरतेन निष्वतम्'—त० स्त्री० पृ० ११०।४ 'तरेवेद तत्यद्वयमोवरिमयोकत्यसादुरविषयस्य विविध्यस्य-सिमानस्य' ''— ब्राव्यक्त पृ० २७१। ४ 'विविधं हि प्रत्यमित्राल' '' प्रमाणप० पृ० ६६।

लक्क्षु धीर माणिक्यनन्तिने दोसे ज्यादा कहे हैं धीर यही मान्यता बैक-परम्परामें प्राय: सर्वत्र प्रतिनिद्धत हुई है इससे मालूम होता है कि प्रत्यक्ति-ज्ञानके दो भेदोंकी मान्यता विद्यानन्त्रकी धपनी है। घाठ घर्मभूषणने तुरू १७ पर इस ग्रन्यकी नामोल्लेको साम एक कारिका उद्धत की है।

पत्रपरीका—यह भी ग्राचार्य विचानन्दकी रचना है। इसमें वर्धनानतरीय पत्रकक्षणोंकी समालीचनापूर्वक जैन्द्रिय्देस पत्रका बहुत सुन्दर लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा और हेतु इन से भवयवोंको ही प्रमुपानाङ्ग वतलाया है। त्यायदीपिका १० ८१ पर इसबन्यका नामलेख हुमा है भीर उसमें भवयवोंकी विचारकको विस्तारसे जाननेकी सुन्दा की है।

प्रभेगकमलमार्शक — यह गा॰ माणिक्यनिन्दे 'परोक्षामुख' सुकग्र-व्यार रवा गया प्रभाजनाञ्चायंका बृह्तकाय टीकायंव है। इसे पिछले
ल्यु धनन्तवीयं (प्रमेयन्तमालाकार) ने 'उदाराविक्तां की उपमा दी
ग्रीर धपनी इति — प्रमेयन्तमालाकार । उसके सामने चुपुत्रके सद्द्र्य बन्न लाया है इससे प्रमेयकमलमालंग्डका महत्व स्थापित हो जाता है। नि.सन्देह सार्लेश्व प्रतीप्त प्रकाशमें दर्शनान्तरीय प्रमेय स्कृत्यया भासवाल होते है। स्वतत्व, १९तत्व भीर यथायंता, प्रथ्यायंताक निर्यंग करनेमें कठिनाई नहीं मालून होती। इस प्रत्यके त्वसिता गा॰ प्रमाचन्द्र देसाकी १० वी भीर ११वी सतान्यी (६८०से१०६५ ई०) के विद्यान माने जाते हैं'। इन्होंने प्रयोक्तमलमार्श्यक्ष धनावा न्यायकुमुद्धस्त, तत्वायंवृत्तिप्यविक्-रण, शाकटायनन्यास, अन्दारभोजभास्कर प्रयवनसारसरीयभास्कर, यथाने अपानेश, एत्यकरण्डयावकायार्शका सौर द्वार्थनदेशका शाहि ग्रन्थोंने, रक्तरप्रव्यावकायार्थना स्थार स्वतन्त्र इति है भीर श्रेष

१ देखो, लघीय०का० २१।२ देखो, परीक्षामु० ३-५ से १-१०। ३ देखो, न्यायकुमुद ढि० भा० प्र०पृ० ४८ तथा प्रमेयकमलमार्सण्ड प्रस्ता० पृ०६७।

टीका इतियाँ हैं। घर्मभूषणने न्यायतीपिका पू० ३० पर तो इस संवका केवल नामोल्लेख फ्रीर ५४ पर नामोल्लेखके साथ एक वाक्यको भी उद्धत किया है।

प्रमाण-निर्णय — ग्यायिनित्त्वयिवरणटीकाके कत्ती धा० वादि-राजबूरिका यह स्वतन्त्र तार्किक प्रकरण यंथ है। इसमें प्रमाणलक्षण-निर्णय, प्ररावतिर्णय, परोक्षानिर्णय भीर धायमिनिर्णय ये चार निर्णय (परिच्छेद) हैं, जिनके नामांकि हो ग्रन्थका प्रतिजाख विषय स्पष्ट मालुम हो होता है। न्या० वी० पृ० ११ पर इस ग्रन्थके नामोक्सेचके साथ एक वाव्यको उदस्य किया है।

कारूण्यकलिका—यह सन्दिग्ध ग्रन्थ है। न्यायदीपिकाकारने पुरु १११ पर इस ग्रन्थका निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है—

'प्रपञ्चितमेतद्पाधिनिराकरणं कारण्कलिकायामिति विरम्यते'

परन्तु बहुत प्रस्त करनेवर भी हम यह निर्णय नहीं कर सके कि यह प्रस्य जैनरचना है या जैनेतर। प्रपत्ता स्वयं प्रस्तकारको ही त्यायदीपिकाके प्रताया वह प्रस्य दूसरी रचना है। स्यॉकि प्रव तकके मृदित जैन भीर जैनेतर प्रन्योंकी प्राप्त मुचियोंमें भी यह प्रस्य उपलब्ध नहीं होता। प्रतः ऐसा मानून होता है कि यह या तो नष्ट हो चुका है या किसी लायबेरीमें प्रसुर्वित कर्षों पड़ा है। यह नष्ट नहीं हुमा और किसी लायबेरीमें प्रसुर्वित कर्षों पड़ा है। वहि नष्ट मही हुमा और किसी लायबेरीमें दी दसकी बोज होकर प्रकाशमें प्राप्ता चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और घच्छा प्रस्य मानूम होता है। त्यायदीपिकाकारके उल्लेखने विधित होता है कि उनमें विस्तारसे उपाधिका निराकरण किया यथा है। सम्भव है गयायको ज्वाधिवार प्रस्ता भी इसमें बाधक हो।

स्वामीसमन्तभद्र —ये वीरशासनके प्रभावक, सम्प्रसारक ग्रीर सास ग्रुगके प्रवत्तंक महान् ग्राचार्य हुये हैं सुप्रसिद्ध ताकिक भट्टाकलक्कूदेवने इन्हें कितकालमें स्याडादरूपी पुण्योदिषके तीर्यका प्रभावक बतलाया है'। प्राचार्य जिनसेनने इनके वचनोको भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया है और एक शिलालेखमें तो भ० वीरके तीर्थकी हजारगणी वृद्धि करनेवाला भी कहा है। ग्रा० हरिभद्र और विद्यानन्द जैसे बड़े बड़े श्राचार्योने उन्हें 'वादिमुख्य' 'ब्राग्यस्तुतिकार' 'स्याद्वादन्यायमार्गका' प्रकाशक' आदि विशेषणों द्वारा स्मृत किया है इसमें सन्देह नही कि उत्तर-वर्ती ब्राचार्योने जितना गुणगान स्वामी समन्तभद्रका किया है उतना दसरे ग्राचार्यका नहीं किया । बास्तवमें स्वामी समन्तभद्रने वीरशासनकी जो महान सेवा की है वह जैनवाङ्मयके इतिहासमें सदा स्मरणीय एव मनर रहेगी। भ्राप्तमीमासा (देवागमस्तोत्र ), युक्त्यनुशासन, स्वयम्भस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचार ग्रीर जिनशतक (जिनस्तुतिशतक) ये पांच उपलब्ध कृतियाँ इनकी प्रसिद्ध हैं । तत्त्वानुशासन, जीवसिद्धि, प्रमाणपदार्थ, कर्म-प्राभतटीका और गन्धहस्तिमहाभाष्य इन ५ ग्रन्थोंके भी इनके द्वारा रचे जानेके उल्लेख ग्रन्थान्तरोमें मिलते हैं। परन्तु अभी तक कोई उपलब्ध नहीं हम्रा । गन्धहस्तिमहाभाष्य (महाभाष्य) के सम्बन्धमें मैं पहिले विचार कर आया हैं। स्वामीसमन्तभद्र बौद्ध विद्वान् नागार्जुन (१८१ई०) के समकालीन या कुछ ही समय बादके और दिग्नाग (३४५-४२५ई०) के पूर्ववर्ती विद्वान है । अर्थात् इनका अस्तित्व-समय प्राय: ईसाकी दूसरी और तीसरी शताब्दी है कुछ विद्वान इन्हें दिग्नाग (४२५ई० ग्रीर धर्मकीर्त (६३५ई०) के उत्तरकालीन भ्रनुमानित करते हैं।

१ देखो, प्रषट्याती गु॰ २। २ देखो, हरिकंशपुराण १-३०। ३ देखो, वेलूर ताल्लुकेका शिलालेल नं० १७। ४ इत ग्रन्थोके परिचयके नियो मुख्तार ताल का 'स्थामीसस्तनसर्ग्र' ग्रन्थ देखें। ४ देखो, 'मापालीन ग्रीर हर्षा प्रमानसम्प्रात्र' तथा 'स्थामीसम्तनस्र ग्रीर दिन्नागर्म पूर्णवर्ती कीन' शीर्षक दो नेरे निवन्त्र 'धनकात्र' वर्ष ७ किरण १-२ सीर वर्ष ४ कि० १२। ६ देखो, न्यायकुम्ब द्विच भाग्वकान भीर प्रस्तावना।

श्रमीत् १थीं भीर सातनीं शताब्दी बतलाते हैं। इस सन्वन्धमें जो उनकी हलीलें हैं उनका युक्तिपूर्ण विचार सन्यन्न' किया है। धराः इस संक्षिप्त स्थानपर पुनः विचार करना शक्य नहीं है। न्यायदीपिकाकारने न्याय-दीपिकाकों भनेक जगह स्वामी समन्तनम्बका नामोल्लेख किया है भीर उनके प्रसिद्ध दो स्त्रीकों—देवागमस्तोन (भ्राप्तमीमांसा)भीर स्वयम्भूतोन-से भ्रमेक कारिकामों को उद्गत किया है।

भट्टाकल इत्वेब-ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक' के रूपमें स्मृत किये जाते हैं जैनपम्पराके सभी दिगम्बर भीर इवेताम्बर तार्किक इनके द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्ग' पर ही चले हैं। ग्रागे जाकर तो इनका वह 'न्यायमार्ग' 'ग्रकल कुन्याय'के नामसे प्रसिद्ध हो गया । तत्त्वार्थवातिक. ग्रष्टकती. न्यायविनिश्चय, लघीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह ग्रादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं । ये प्रायः सभी दार्शनिक कृतियाँ हैं और तत्त्वार्थ-वार्तिकभाष्यको छोडकर सभी ग्रढ एवं दूरवगाह हैं। ग्रनन्तवीर्यादि टीका-कारोंने इनके पदोंकी व्याख्या करनेमें अपनेको असमर्थ बतलाया है। बस्तुत: ग्रकलङ्कदेवका वाङ्मय ग्रपनी स्वाभाविक जटिलताके कारण विद्वानोंके लिए बाज भी दुर्गम और दुर्वोध बना हवा है। जबकि उन-पर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं। जैन साहित्यमें ही नहीं, बल्कि भारतीय दर्शनसाहित्यमें सकल दूदेवकी सर्व कृतियाँ सपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इनकी कतिपय कृतियोंका कुछ परिचय पहले करा आये हैं। श्रीमान पं० महेन्द्रकमारजी न्यायाचार्यने इनका ग्रस्तित्वकाल अन्तःपरीक्षा ग्राडि प्रमाणोके ब्राघारपर ईसाकी ब्राठवी शताब्दी (७२०से७८० ई०) निर्धारित किया है । न्यायदीपिकामें धर्मभूषणजीने कई जगह इनके नाम-

१ देलो, अध्या स्वामीसमन्तभव वर्मकीतिके उत्तरकालीन है ?' नामक भेरा लेल, जैनसिद्धान्तभास्कर भा० ११ किरण १ । २ देलो, स्रकसङ्कुषन्यत्रथकी प्रस्तावना पृ० ३२।

का उल्लेख किया है भीर तत्त्वार्थवार्तिक तथा न्यायविनिश्चयसे कुछ वाक्योंको उद्धृत किया है।

कुमारनन्ति भट्टारक-यद्यपि इनकी कोई रचना इस समय उप-लब्ब नहीं है, इससे इनका विशेष परिचय कराना ग्रशक्य है फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये आ० विद्यानन्दके पूर्ववर्ती विद्वान हैं भौर ग्रन्छे जैनतार्किक हए हैं। विद्यानन्दस्वामीने भ्रपने प्रमाण-परीक्षा, पत्रपरीक्षा और तत्वार्यश्लोकवात्तिकमें इनका और इनके 'बाद-न्याय'का नामोल्लेख किया है तथा उसकी कुछ कारिकाएँ भी उद्धत की हैं। इससे इनकी उत्तरावधि तो विद्यानन्दका समय है प्रयात ६वीं शताब्दी है । और श्रकल इदेवके उत्तरकालीन मालुम होते हैं; क्योंकि श्रकल इदेवके समकालीनका ग्रस्तित्व परिचायक इनका अब तक कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। म्रतः धकलकुदेवका समय (वनी शताब्दी) इनकी पूर्वाविध है। इस तरह ये दवीं, ६वीं सदीके मध्यवर्ती विद्वान जान पडते है। चन्द्र-गिरि पर्वतपर उस्कीर्ण शिलालेख नं० २२७ (१३६) में इनका उस्लेख है जो ६ वीं शताब्दीका अनुमानित किया जाता है । इनका महत्वका 'वादन्याय' नामका तर्कग्रन्थ ग्राज उपलब्ध नही है जिसके केवल उल्लेख मिलते हैं। ग्रा॰ धर्मभूषणने न्यायदी॰ पु॰ ६६ ग्रीर ६२ पर 'सद्क्तं कुमारनन्दिभद्वारकः कहकर इनके वादन्यायकी एक कारिकाके पूर्वार्द्धं भीर उत्तराधंको भ्रलग भ्रलग उद्धत किया है।

माणिक्सनिय—ये कुमारनीय भट्टारककी ठरह नन्दिसंबक्के प्रमुख सावायोंमें हैं। इनकी एकमात्र क्वति परीवसुख है। जिवके सम्बन्ध्य है मुख्य सावायोंमें हैं। इनकी एकमात्र कित परीवसुख है। जिवके सम्बन्ध्य हैं हम पहले प्रकाश कात्र पाए हैं। इनका समय १०वीं वातायकी लगभग माना जाता है। क्ष्यकाराने न्यायवीपिकामें कई जगह इनका नामोत्सेख किया है। एक स्थान (पृ० १२०) पर तो 'भगवान' और

१ देखो, जैनशिलालेखसं० प्र० १४२, ३२१।

'अष्टारक' जैसे महनीय विशेषणो सहित इनके नामका उल्लेख करके परीक्षामुखके सुत्रको उद्धत किया है।

स्याद्वादिवद्यापति - यह ग्राचार्य वादिराजसरिकी विशिष्ट उपाधि की जो जनके स्यादादविद्यांके ग्राविपतित्व-ग्रागांच पाण्डित्यंको प्रकट करती है। ग्रा॰ वादिराज ग्रपनी इस उपाधिसे इतने ग्रभिन्न एव तदात्म जान पडते हैं कि उनकी इस उपाधिसे ही पाठक बादिराजसूरिको जान लेते हैं। यही कारण है कि न्यायविनिश्चयविवरणके सन्धिवाक्योमे 'स्यादादविद्यापति' उपाधिके द्वारा ही वे अभिहित हुए हैं<sup>1</sup>। न्याय-दीपिकाकारने भी न्यायदीपिका पुरु २४ और ७० पर इसी उपाधिसे उनका उल्लेख किया है और पु० २४ पर तो इसी नामके साथ एक वाक्य-को भी उद्धृत किया है। मालूम होता है कि 'न्यायविनिश्चय' जैसे दुरूह तकग्रथपर भ्रपना बृहत्काय विवरण लिखनेके उपलक्षमे ही इन्हे गुरूजनो श्रयवा विद्वानो द्वारा उन्त गौरवपूर्ण स्याद्वादविद्याके घनीरूप उच्च पदवी-से सम्मानित किया होगा । वादिराजसरि केवल अपने समयके महान तार्किक ही नहीं थे. बल्कि वे सच्चे धर्मद्भवत एव धाजाप्रधानी. वैयाकरण भौर श्रद्धितीय उच्च कवि भी थे । न्यायविनिश्चयविवरण, पार्श्वनाथचरित, यशोधरचरित, प्रमाणनिर्णय ग्रौर एकीभावस्तोत्र ग्रादि इनकी कृतियाँ है । इन्होने अपना पाइवंनायचरित शकसम्बत १४७ (१०२५ ई०) में समाप्त किया है। ग्रत ये ईसाकी ११वीं सदीके पुर्वाद्धंके विद्वान है ।

१ इसका एक नमूना इस प्रकार है—इत्याचार्यस्थाहावविद्यापति-विरचित स्थायविनिश्चयकारिकाविवरणे प्रत्यक्षप्रस्ताव प्रथम ।'— लि० पत्र ३०६।

२ 'वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंह । वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहाय ।।'

<sup>-</sup>एकीभावस्तोत्र २६।

# २. ग्रमिनव धर्मभूषण

प्रासंगिक---

जैनसमावने प्राने प्रतिप्तत प्रहान् पुरुषों—तीर्घकरों, रावाधो, प्रावाधों, अध्वतरों, विद्वाणों तथा तीर्धक्षेत्रों, मिन्दरों सीर वंधामारों प्राप्तिक देवितृतको संकलन करनेकी प्रवृत्तिकों घोर बहुव कुछ ज्येशा एवं उपासीत्रात रखी हैं। इसीसे घान सब कुछ होते हुए भी इस विषयमें हम दुनियों की नवरोमें घिकञ्चन समस्रे बाते हैं। यद्यारे यह प्रवट हैं कि जैन दिल्हासको सामग्री विपुत्तकार्यों भारतके कोने-कोनेस नवंद विद्याना है एप वह विवादी हुई सम्बन्धकरणें पड़ी हुई है। यही कार्य विद्याल करनेकि लिए प्राप्तिक करिनाइयाँ घाती है घोर प्रमन्दे में ट्वोलना पढ़ता है। प्रसानताकों बात है कि कुछ दुरदर्शी श्रीमान विद्वात् वर्गक प्रवस्त हम साम्य प्रमान वार्य। धोर उन्होंने दिल्हास तथा माहरणके संकलन, स्रन्येष्य ग्रारिका क्रियासक प्रयत्त सारस्य कर दिया है।

प्राव हम प्रपने जिन प्रवकार की प्रभिनव धर्मपूरण का परिचय तेना चाहते हैं उनको जाननेक लिये को हुछ साथन प्राप्त है वे यद्योध पूरे पर्याप्त नहीं है। उनके माता-विवाहका क्या नाम था? अन्य धोर स्वागंवस कव, कहाँ हुया? ब्रादिका उनसे कोई बता नहीं चलता है। फिर भी सीभाग्य धोर सन्तोधकी बात यही है कि उपलब्ध साधनोसे उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व, मुक्टरमप्त, धोर समयका हुछ प्रामाणिक परिचय मिल जाता है। अतः हम उन्हीं श्विवालेक, प्रन्योक्तिक प्राप्ति साधनोपरसे यन्यकारके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिये प्रस्तुत हुए हैं।

# प्रत्यकार धौर उनके ध्रभिनव तथा यति विशेषण-

इस प्रन्यके कर्त्ता ग्रमिनव धर्मभूषण यति हैं। न्यायदीपिकाके पहले ग्रीर दूससे प्रकाशके पुष्पिकावाक्योमे 'यति' विशेषण तथा तीसरे प्रकाशके पृष्पिकावाक्यमे 'म्निनक' विशेषण इनके नामके साथ पाये जाते है। जिससे मालुम होता है कि न्यायदीपिकाके रचयिता धर्मभूषण ग्रीभ-नव और यति दोनों कहलाते थे । जान पडता है कि ग्रपने पूर्ववर्ती धर्म-भूषणोंसे ग्रपनेको व्यावत्त करनेके लिये 'ग्रभिनव' विशेषण लगाया है। क्योंकि प्राय: ऐसा देखा जाता है कि एक नामके भ्रनेक व्यक्तियोंमें भ्रपने को जदा करने के लिये कोई उपनाम रख लिया जाता है। अतः 'ग्रभिनव' न्यायदीपिकाकारका एक व्यावत्तंक विशेषण या उपनाम समभना चाहिए । जैनसाहित्यमे ऐसे धौर भी कई ब्राचार्य हुए है जो ब्रपने नामके साथ ब्रमि-नव विशेषण लगाते हए पाये जाते हैं। जैसे श्रमिनव पण्डिताचायं ( शकः १२३३ ) अभिनव श्रुतमृति अभिनव गुणसद्ध और श्रभिनव पण्डितदेव आदि । स्रतः पूर्ववर्ती स्रपने नामवालोंसे व्यावत्ति-के लिये 'धभिनव' विशेषण यह एक परिपाटी है। 'यति' विशेषण तो स्पष्ट ही है क्योंकि वह मुनिके लिये प्रयुक्त किया जाता है। ग्राभि-नव धर्मभूषण झगने गुरु श्रीवर्द्धमान भट्टारकके पट्टके उत्तराधिकारी हुए ये और वे कुन्दकुन्दाचार्यकी आम्नायमें हुए है। इसलिये इस विशेषणके द्वारा यह भी निर्भान्त ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थकार दिगम्बर जैन मुनि थे ग्रीर भट्टारक नामसे लोकविश्रत थे ।

१ देखो, गिनालेख॰ नं॰ ४२१। २ देखो, चैनशिनालेखसं॰ पृ॰ २०१, गिनाले॰ १०५ (२४५)। ३ देखो, 'सी. पी एण्ड बरार कैटलाम' रा॰ ब॰ हीरालालद्वारा सम्मादित। ४ देखो, जैनशिनालेख सं॰ पृ॰ ६४५ गिनालेख नं॰ ३६२ (२५७)।

५ " शिष्यस्तस्य गुरोरासीद्धर्मभूषणदेशिकः ।

भट्टारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्णितः ॥ "

<sup>--</sup> विजयनगरशिला० नं० २।

# धर्ममूषण नाम के दूसरे विद्वान्-

ऊपर कहा गया है कि ग्रन्थकारने दूसरे पूर्ववर्ती धर्मभृषणोमे भिन्नत्व स्थापित करनेके लिए ग्रपने नामके साथ 'ग्रभिनव' विशेषण लगाया है । अतः यहाँ यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन-परम्परामें धर्मभूषण नामके अनेक विद्वान हो गये हैं। एक धर्मभूषण वे हैं जो भट्टारक धर्मचन्द्र के पट्टपर बैठे थे और जिनका उल्लेख बरार-प्रान्तके मूर्तिलेखोमें बहुलतया पाया जाता है'। ये मूर्तिलेख शकसम्बत् १४२२, १४३४, १४७२ और १४७७ के उत्कीर्ण हए हैं। परन्तु ये धर्मभूषण न्यायदीपिकाकारके उत्तरकालीन हैं। दूसरे धर्मभूषण वे है जिनके ब्रादेशानसार केशववर्णीने ब्रपनी नोम्मटसारकी जीवतत्त्वप्रदी-पिका नामक टीका शकसम्बत १२८१ (१३५६ ई०) में बनाई है । तीसरे धर्मभवण वे है जो धमरकीत्तिके गरुथे तथा विजयनगरके शिला-लेख नं ०२ में उल्लिखित तीन वर्मभूषणों में पहले नम्बरपर जिनका उल्लेख है और जो ही सम्भवतः विन्ध्यगिरि पर्वतके शिलालेखनं० १११ (२७४)में भी धमरकीत्तिके गुरुरूपसे उल्लिखित है। यहाँ उन्हें 'कलि-कालसर्वज्ञ'भी कहा गया है। चौथे धर्मभूषण वे हैं जो ग्रमरकीतिके शिष्य ग्रौर विजयनगर शिलालेख नं० २ गत पहले धर्मभूषणके प्रशिष्य है एवं सिंहनन्दीवृतीके सधर्मा है तथा विजयनगरके शिलालेख नं० २ के ११वें पद्य में दूसरे नं० के धर्मभूषणके रूपमे उल्लिखित हैं।

१ 'सहस्रनामाराधना' के कर्ता देवेन्द्रकीत्तिने भी 'सहस्रनामाराधना' में इन दोनों विद्वानोंका धपने गुरु ग्रीर प्रगुरुरूपसे उल्लेख किया है। देखो, जैतसिद्धान्तभवन धारासे प्रकाशित प्रशस्ति सं० प्० १४।

२ देखो, डा॰ ए॰ एन॰ उपाध्येका 'गोम्मटसारकी जीवतस्व-प्रदीपिका टीका' शीर्षक लेख 'क्रनेकान्स' वर्ष ४ किरण १ प॰ ११८।

# प्रत्थकार धर्ममूषरा और उनको परम्परा-

प्रस्तुत प्रन्यके कर्ता वयंभूवण उपर्युक्त धर्मभूवणों से जिल्ल है धौर विजन है धौर विजन है धौर विजन कर पर्युक्त पर्युक्त धर्मभूवणके स्थान पर है तथा किन्हें स्पष्टत्वया धीववंत्रान महारक्त विध्य वजनाया है। त्यावदीर्पकाकरात्रे स्वयं स्वावदीर्पकाक सिन्त पर्य धौर धन्तम भूवित हिम्स हिम्स हिम्स है। त्यावदीर्पकाकरात्रे स्वयं स्वावदीर्पकाक सिन्त पर्य धौर धन्तम भूवित प्रकार हिम्स हिम्स है। से प्रवृत्तान है कि मञ्जनावरण पर्या भी उन्होंने भीविद्यां मार्ग स्वयं प्रवित्त है। कि मञ्जनावरण पर्या भी उन्होंने भीविद्यां मार्ग स्वयं उन्हित ही है। श्रीवर्मभूषण परापरपुक्क स्वरंग महारक दोनोंक स्थाप किया है। स्वीवर्मभूषण परापरपुक्क स्वरंग अन्त से वे त्यायदीरिका के उन्हों प्रतिस्व पर्या धीर प्रवित्त है। स्वीवर्मभूषण पर्या पर्युक्क स्वरंग अन्त से वे त्यायदीरिका के उन्हों प्रतिस्व पर्य धीर प्रतिकार्यों कहते हैं कि उन्हें प्रति उन्हों कर पुक्त की स्वीवर्मभूषण पर धीर प्रतिकार कर्म (सारस्वतीदय) आपत हुधा या धौर उनके दर्शों से सिन्त स्वावर्म मार्ग स्वावर्म मार्ग हम्म स्वावर्म कर से स्वावर्म से स्वतं हो ।

विजयनगरके उस शिलालेखों जो शक्तमम्बत् १३०७ (१३८५ ई०) में उल्कीण हुमा है, मन्यकार की जो गुरु परम्परा दी गई है उसके सुचक शिलालेखगत प्रकृतके उपयोगी कुछ पर्योको यहां दिया जाता है :—

> "यत्यादपङ्कजरजो रजो हरति मानसं। स जिनः श्रेयसे भूयाद् भूयसे करुणालयः॥१॥ श्रीमत्परमगाम्भीरत्याद्वादामोघलाञ्छनम्। जीयात् नैलोक्यनायस्य शासन जिनशासनम्॥२॥

१-२ देखो, प्र० १३२।

श्रीमुलसंघेऽजीन नन्दिसंघस्तस्मिन् बलात्कारगणेतिसंज्ञः । तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छाशयोऽमुदिह पश्चनस्वी ॥३॥ भाचार्यः कन्दकन्दास्यो वक्रमीयो महामनिः। एलाबार्यो ग्रद्धपिच्छ इति तन्नाम पञ्चघा ॥४॥ केचित्तदन्वये चारुमनयः खनयो गिराम् । जलघाविव रत्नानि बभुवृदिव्यतेजसः ॥५॥ तत्रासीच्वारुवारित्ररत्नरत्नाद्धरो गरुः। धर्मभवणयोगीन्द्रो भट्टारकपदांचितः ॥६॥ भाति भट्टारको धर्मभूषणो गुणभूषणः। यद्यशः कुसुमामोदे गमनं भ्रमरायते ॥७॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनगंलत्तपोनिधिः। श्रीमानसरकीर्स्यायों देशिकावेसर शमी ॥६॥ निजपक्षपुटकवाटं घटियत्वाऽनिलनिरोधितो हृदये । ग्रविचलितबोधदीपं तमममरकीलि भजे तमोहरणम् ॥६॥ केऽपि स्वोदरपरणे परिणता विद्याविहीनान्तराः । योगीशा भूवि सम्भवन्तु बहवः कि तैरनन्तैरिह ॥ धीरः स्फर्जति दुर्जयातनमदध्वंसी गणैरूज्जित-राचार्योऽमरकीति शिष्यगणभच्छीसिहनग्बीवृती ॥१०॥ श्रीवर्मभूषोऽजनि तस्य पद्वे श्रीसिहनन्द्वार्यगुरोस्सवर्मा । भट्टारकः श्रीजिनधर्महर्म्यस्तम्भायमानः कुमुदेन्दुकीत्तिः ॥११॥ पट्टे तस्य मुनेरासी**इर्डमान**मुनीश्वरः। श्रीसिंहनन्दियोगिन्द्रचरणाम्भोजषटपदः ॥१२॥ शिष्यस्तस्य गुरोरासी दर्मभूषणदेशिकः । मट्टारकमुनिः श्रीमान् शल्यत्रयविवर्णितः ।।१३॥" इन पद्योंमें श्रमिनव वर्मभूषणकी इस प्रकार गुरुपरम्परा बतलाई गई है —

१ इसके आगेके लेखमें १५ पद्ध और हैं जिनमें राजवंशका ही वर्णन है।

गई है :---

मूलसङ्ख, नन्दिसङ्ख--बनात्कारगणके सारस्वतगच्छमें पद्मनन्दी (कुन्दकुन्दाचार्य)

> । धर्मभूषण भट्टारकI

प्रमरकीर्त्ति-श्राचार्य (जिनके शिष्योंके शिक्षक-दीक्षक | सिंहनन्दी वृती थे)

श्रीधर्मभूषण भट्टारक II (सिंहनन्दीव्रतीके संधर्मा)

वर्डमानमुनीश्वरः (सिंहनन्दीव्रतीके चरणसेवक) | धर्मभृषण यति III (ग्रन्थकार)

यह थिलालेल शकसम्बत् १३०७ में उत्तरीणं हुमा है। इसी प्रकार का एक शिलालेख' नं० १११ (२७४) का है जो विन्म्यगिरि पर्वतके प्रवण्ड वाशिलुके पूर्वकी भ्रोर स्थित बहुान पर खुदा हुमा है भ्रोर जो शक सं० १२६५ में उत्तरीणं हुमा है। उसमें इस प्रकार परम्रा दी

१ "श्रीमत्परमगम्भीर-स्याद्वादामोध-लाञ्छनं । जीवात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन-शासनं ॥१॥

श्रीमूल-सङ्घयः पर्वाधिवर्द्धनसुषाकराः श्रीवलात्कारगणकमल-कालका-कलाय-विकवन दिवाकराः "वनवा "तक्कीतिवैण्दात्विण्याः राय-भुव-खुदामः "प्राचार्यः महा वादिवादीश्वरः राय-वादि-पितामहः तकल-दिइञ्जन-वकर्वातः वेशेन्यविश्वास-कोतिः वा तिल्यायः प्रहारक-श्रीमुक्कीतिवदी-तादीवाण्याः कोलकाल-सब्बेक-श्रटारक-क्यमं भूषववैचाः तिरुप्याः श्रीव्यव्यविष्याः कोलकाल-सब्बेक-श्रटारक-क्यमं भूषववैचाः तिरुप्याः श्रीव्यव्यविष्याः तिरुप्याः मातिवी "ति-भूपाणं प्रय-मानलः "रवित "नृत-पा" यमुरुप्याककः " वेषक्कुः वार्य्यपृटिवयुलायावताः "करण-मासंब्दमण्डलानां महारक- १ प्रो॰ हीरालालजीने इनकी निवदा बनवाई जानेका समय शक सम्बत् १२६५ दिया है। देखों, शिलालेससं॰ पृ॰ १३६। किन्तु इस विज्ञानेक के कोई १२ वर्ष बाद बाक सं० १३०७ (१३०५ ६०)
में उन्कीणं हुए विजयनगरके उदिलासित विज्ञानेक ने २ में उन्का
(इतीय धर्मभूषणका) स्पट्तधा नामोल्लेल है। ब्रतः यह सहस्रमें
धरुमान हो सकता है कि वे धर्म गुरु वर्द्धानाने रहाधिकारी शक सम्बत् १२६५से१३०७ में किसी समय बन चुके थे। इस तरह प्रभिनव धर्मभूषणके साक्षान गुरु श्रीवद्धानामुनीस्वर और प्रमुख द्वितीय बर्म-मृषण थे। प्रमारकीत दादागुरु और प्रध्यमधर्मभूषण परदादा गुरु थे। और स्वीते नेरेक्यानचे उन्होंने धर्मने इन पूर्वक्षी पुत्रय प्रमुख (वितीय वर्म-मृषण) तथा परदादागुरु (प्रयाध्यमेषण) से परवादाती एव नया बतवानोके लिये धर्मके। धीननव विशेषणसे विशेषित किया जान पहला है जो कुछ हो, सह सावस्य है कि वे प्रपत्ने पुत्रके प्रभावसानी और सम्य पित्यय थे।

## समय-विचार--

यद्यपि प्रभिनव घर्मभूषणकी निश्चित तिथि बताना कठिन है तथापि जो ग्राघार प्राप्त हैं उनपरसे उनके समयका लगभग निश्चय होजाता है। ग्रतः यहाँ उनके समयका विचार किया जाता है।

विच्यागिरिका वो विजानेल प्राप्त है वह सक सम्बत १२६५ का उत्कोंण किया हुमा है। मैं पहले बताना भागा है कि इसमें प्रवस्त भीर क्षतिय स्वीप्त स्वितंत्र दत्त दो ही वर्षमृत्याकों उत्लेख है और द्वितीय वर्षमृत्याकों विद्यास वर्षमृत्याकों उत्लेख है। हुतीय वर्षमृत्याका उत्लेख उसमें नहीं पाया जाता। प्रो॰ हीरालालको एस ए. के उल्लेखाहुतार द्वितीय वर्षमृत्याकों निषया (निःसही) सक्सं० १२६१में बनवाई गई है। भनः द्वितीय वर्षमृत्याका सित्यास (निःसही) सक्सं० १२६१क ही समभ्रता नाहिए। मेरा प्रमृत्यान है कि केयववर्षाकों भ्रयानी गोम्मरसार की जीव-तत्त्वस्त्रातियास हो के स्वार्थिक स्वार्थिक हो वर्षमृत्यास भी मही द्वितीय वर्षमृत्यास होता वाहिए। क्षार्थिक हमने

पट्टका समय यदि २५ वर्ष भी हो तो इनका पट्टपर बैठने का समय शक सं०१२७०केलगभगपहुँचजाताहै उस समय या उसके उपरान्त केशववर्णी को उपर्युक्त टीकाके लिखने में उनसे ग्रादेश एवं प्रेरणा मिलना धसम्भव नहीं है। चूँकि केशववर्णीने धपनी उक्त टीका शकसं० १२८१ में पूर्णकी है। ब्रतः उस जैसी विशाल टीकाके लिखनेके लिए ११ वर्ष जितना समय का लगना भी म्रावश्यक एवं संङ्गत है। प्रथम व तृतीय धर्मभूषण केशववणीके टीकाभेरक प्रतीत नहीं होते । क्योंकि तृतीय वर्मभूषण जीवतत्त्वप्रदीपिकाके समाप्ति काल ( शक १२६१ ) से करीब १६ वर्ष बाद गुरुपट्ट के श्रविकारी हुए जान पड़ते हैं और उस समय वे प्राय: २० वर्ष के होंगे खतः जी० त० प्र० के रचनारम्भसमय-में तो उनका ग्रस्तित्व ही नहीं होगा तब वे केशववर्णीके टीका-प्रेरक कैसे हो सकते ? और प्रथम धर्मभूषण भी उनके टीकाप्रेरक सम्भव प्रतीत नहीं होते । कारण, उनके पट्टपर अमरकीर्ति और अमरकीर्तिके पट्टपर द्वितीय धर्मभूषण (शक १२७०-१२६५) बैठे हैं। ग्रतः भमर-कीर्तिका पट्टसमय बनुमानतः शकसं० १२४५–१२७० ग्रीर प्रथम धर्मभूषणका शकसं० १२२०-१२४५ होता है। ऐसी हालतमें यह सम्भव नहीं है कि प्रथम धर्मभूषण शकतं १२२०-१२४५ में केशववर्णीको जीवतत्त्वप्रदीपिकाके लिखने का ग्रादेश दें भौर वे ६१ या ३६ वर्षों जैसे इतने बड़े लम्बे समय में उसे पूर्णकरें। श्रतएव यही प्रतीत होता हैं कि डितीय घर्मभूषण (शक० १२७०-१२६५)ही केशदवर्णी (शक० १२८१) के उक्त टीकाके लिखनेमें प्रेरक रहे हैं। ग्रस्त ।

पीछ में यह निर्देश कर बाया हूँ कि तृतीय धर्मभूषण ( अन्यकार ) सक्तंत १२६४ में और सक्तंत १३०७के मध्यमें किसी समय धर्मण वर्ड-मानपुरुके एट्टए धासीन हुए हैं। धतः यदि वे एट्टए बैठने के समय (करील शक १३०० में) २० वर्ष के हों, बैसा कि सन्यव है तो उनका जन्मसमय सक्तंत १२०० (१२६० हैं०)के करीन होना चाहिए। विवय- नगर साम्राज्यके स्वामी प्रयम देवराय और उनकी यत्नी मीमावेबी बिन बर्दमानपुरुके शिष्य पर्यमुख्यके ररम मत्त वे धोर जिन्दें भराना पुरु मन्ति वे तथा जिनसे प्रभावित होकर वेनपर्यक्षी सित्यय प्रमावनाधी प्रवृत्त रहते वे बे सही हृतीय पर्यपुरुण स्वायदीपिकाकार हैं। प्रया-वती-सन्तिके एक केससे जात होता है कि "राजाधिराज्यरपर्यस्थर देव-राय प्रथम बद्धानान्तिके जिष्य वर्तमृत्यण पुरुके, जो बहे विद्यान् थे, बर्सों में नाम्स्कार किया करते थे।" इसी बातका प्रमर्थत शक्के १४४० मे यपने "दामक्तादीसहासाइन" को समाप्त करतेवाले कवि बद्धानान्त्रीनदेक इसी प्रमायत निम्म स्कोनके भी होता है:—

श्रीवर्द्धमानमुनिवल्लभमीढ्यमुख्यः श्रीवर्मभूषणमुखी जयति क्षमाद्धयः ।।"

यह प्रसिद्ध है कि विजयनगरनरेश प्रथम देवराय ही 'राजाधि-राजगरमेश्वर की उपाधि से भृषित थे'। इनका राज्य समय सम्भवतः १४१८ के तक रहा है च्योकि द्वितीय देवराय ई० १४१९ से १४९६ तम मोर्ग जाते हैं। प्रत: इन उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि वर्दामानके विष्य वर्ममूचण मुतीय (गन्यकार) ही देवराम' अमक द्वारा सम्मानित थे'। प्रथम प्रथमा दिलीय घर्ममूचण नहीं;क्योंकि वे वर्दामानके शिष्य

प्रशासितसं० कृ १२४ से उद्धृत । २-३ देखो, डा० भास्कर धानन्य सामेतीरका 'Mediaeval Jainism' P. 300-301 । प्रानुस नहीं डा० ला० ने दिनीय देवराय (१४१६-१४४६ ई०) की तरह प्रयम देवराय-के समय का निर्देश क्यों नहीं किया ? ४ डा० सासेतीर दो ही धर्म-भूषण मानते हैं और उनमें प्रथम का समय १३७६ ई० घीर दूसरे का ई० १४०३ बतलाते हैं तथा वे इस अफ्रेसे में पड़ पाए हैं कि कौन से वर्षमृषण का सम्मान देवराय प्रथमके डाए हुखा चा ? (देखो, मिक्टि-समय कैनिकम पु० २००)। मानुस होता है कि उन्हें निजयनगर कृत

नहीं थे। प्रथम धर्मभूवणतो सुभक्तीतिके धौर द्वितीय धर्मभूवण प्रयर-कीर्तिके शिष्य थे। प्रतएव यह निरुवयुर्वक कहा वा सकता है कि प्रति-नव धर्मभूवण देवराधप्रथमके समकाति है। धर्मात प्रथमतारका धरितम-काल ई० १४१८ होना चाहिये। यदि यह मान निवा जाय तो उनका जीवनकाल ई० १३५-से१४८ ई० तक सममना चाहिये। प्रधिमन धर्मभूवण जैते प्रभावशाली विद्वान् जैन साधुके निये ६० वर्ष की उम्र पाना कोई ज्यादा नहीं है। हमारी सम्भावना यह भी है कि वे देवराय द्वितीय' (१४१८-१४४६ ई०) धौर उनके श्रेष्टि सकपके द्वारा भी प्रणुत रहे हैं। हो सकता है कि ये घन्य धर्मभूवण हों, जो हो, इतना स्रवस्य है कि वे देवराय प्रधमके समकाविक निष्वतक्ष्मते हैं।

प्रंचकारने त्यायदीपिका (पृ० २१) में 'बालिकार' शब्दीके साथ सायण-के सर्वदंशनंसपहते एक पंलित उब्हत की है। सायणका समय शक्तसं॰ की १३वीं शताब्दी का उत्तराधं माना जाता हैं। नयोंकि सावकां ११२१-का उनका एक दानपथ मिला है जिससे वे इसी समयके विदान ठहरते हैं। न्यायदीपिकाकारका 'बालिकार' पदका प्रयोग उन्हें सायणके समकालीन होनेकी भोर संकेत करता है। साथ ही दोनों विदान नजदीक ही नहीं, एक ही जगह—विजयनगरके रहनेवाले, भी वे इसलिए यह दूगा सम्भव है कि धर्मभूषण धौर सायण सामायिक होंगे। या १०-४ वर्षधाले पीछेके होंगे। प्रतः न्यायदीपिकाके इस उल्लेखसे भी युवीक्त निवारित शकां १२०वरितश्र १० या १३४०से१४९० समय ही सिद्ध पूर्वोक्त

शिलालेख नं ० २ ग्रादि प्राप्त नहीं हो सका । श्रन्यथा वे इस निष्कर्षपर न पहुँचते ।

प्रशास्तिसं090 १४५में इनका समय ई० १४२६-१४५१ दिया है। २ हकके निये जैनसिद्धान्तभवन ब्रारासे प्रकाशित प्रशास्ति सं० में परिचय कराये गये बढ़ मान मुनीन्द्र 'वश्वभस्यादिमहाशास्त्र' देखना चाहिये। ३ देखो, सर्वश्चनसंग्रहमी प्रस्तावर्गा पृ० ३२।

होता है। प्रयात् ये ईसाकी १४ वीं सदीके उत्तरार्घ ग्रौर १४वीं सदीके प्रथम पादके विद्वान है।

बार केर बीर पाठक घोर मुक्तार सार इन्हें शकसंर १३०७ (ई० १३८४)का विद्वान बतलाते हैं' जो विजयनगरके पूर्वोक्त विजालेल नंक २ के झतुबार सामान्यता ठीक हैं। परन्तु उपयुंक्त विशेष विचारते हैं० १४९८ तक इनकी उत्तरावधि निस्थित होती है। बार सतीधचन्द्र विचा भूषण 'हिस्टरी प्राफ रि गिडियाजत स्कूल ब्रोफ इंडियन लॉक्कि में इस्हें १६०० A.D. का विद्वान पूजित करते है। पर वह ठीक नहीं है। बेसा कि उपयुंक्त विवेचनने प्रकट है। मुख्तारसार ने भी उनके इस समयको

प्राचार्य पर्मभूषणके प्रभाव एवं व्यक्तित्वसूचक जो उल्लेख मिलते है, उनसे माल्म होता है कि वे सपने समय के सबसे बड़े प्रभावक धौर व्यक्तित्वसानी जैनपुर थे। प्रथम देवरात, जिन्हें राजाधिराजगरसेववरको ज्याधि थी, वर्धमुक्तक वरणोर्ध भी, वर्धमुक्तक वरणोर्ध भी, वर्धमुक्तक वरणोर्ध में स्वतंत्र प्रकाव करते थे। पायावतीवस्ती के सासललेवसे उन्हें वहा विद्यान एवं बस्ता प्रकट किया गया है। साथ में मुनियों भीर राजाधोसे पूजित बतलाया हैं। इन्होंने विजयनगरक राजपरांभे जैनपर्यकी प्रसिद्धा प्रभावनाकी है। मैं तो समझता हैं कि सर राजपरां में जैनपर्यकी प्रसिद्धा प्रभावनाकी है। मैं तो समझता हैं कि सर राजपरां में जैनपर्यकी हैं जिनकी विद्या और प्रभावके सब कायत थे। ससे स्पष्ट हो सित्त वर्धमुख्यकीको हैं जिनकी विद्या और प्रभावके सब कायत थे। ससे स्पष्ट हो स्वतंत्र स्वतंत्य स्वतंत्र स्वत

जैनवर्मकी प्रभावना करना उनके जीवनका बत या ही, किन्तु प्रंय-रपनाकार्य भी उन्होंने पपनों पनोब्ती शादित और विहत्ताका बहुत ही मुद्दर उपयोग किया है। श्राव हमें उनकी एक ही भ्रमर रवना प्राप्त है और वह प्रकेशी यही प्रस्तुत न्यायवीपका है। शो जैनयायके बाह्मयमें प्रपना विधिष्ट स्थान रखें हुए है और ग्रन्थकारको चवनकीतिको प्रसुक्त

१-२ स्वामी समन्तभद्र पृ. १२६। ३-४देखो 'मिडियावल जैतिज्म'पृ.२६६।

बनाये हुए है। उनकी विद्वलाका प्रतिविध्य ज्ञासे स्पष्टतया प्राालीकित हो रहा है। इसके विवाय उन्होंने भीर भी कोई एकता की या नही हरका हुछ भी पता नहीं क्सता है। यर मैं एक सम्भावना पहिल कर सामा है कि इस सम्बक्ता इस क्सारें उन्होंने किया है कि जिससे नगता है कि सम्बक्तार सपनी ही दूसरी रचनाको देवनेका इङ्गित कर रहे हैं। यदि सम्बक्तार सपनी ही दूसरी रचनाको देवनेका इङ्गित कर रहे हैं। यदि सम्बक्तार महत्त्र प्रवासकाको रचना है तो मालम होता है कि वह न्याय-सीएकांसे भी धर्मिक विधिष्ट एव महत्त्रपूर्ण सम्ब होगा। सन्वेषकों की इस महत्त्वपूर्ण सम्बक्ता प्रवयन हो पता चलना चाहिए।

ग्रत्यकारके प्रभाव भीर कार्यक्षेत्रसे यह भीप्राय मालूम होता है कि उन्होंने कर्णाटकदेशकेउपर्युक्त विजयनगरको ही ग्रपनी जन्म-भूमि बनायी होगी भीर वही उनका शरीर त्याग एव समाधि हुई होगी। क्योंकि वे गुरु परम्परासे चले भारे विजयनगरके भट्टारकी पट्टमर धासीन हुए ये। यदि यह ठीक है तो कहना होगा कि उनके जन्म भीर समाधिका स्थान भी विजयनगर है।

# उपसंहार

इस प्रकार प्रत्यकार धामनव ममयूगण भीर उनकी प्रत्युत धमर कृतिके सम्बन्ध ऐतिहासिक दृष्टियं दो शब्द निवानेका प्रमाण साहत किया। इतिहास एक ऐता नियय है जिससे वित्तानकी प्रावश्यकता हरोगा बनी रहती है धीर इसीलिय सच्चा ऐतिहासिक प्रपत्ते कथन एव नियारको धान्तम नही मानता। इसिनियं सम्भव है कि धर्मभूषणणीके ऐतिहासिक औवनपरिवयंगे प्रमी परिपूर्णता न मा गाई हो। फिर भी उपलब्ध साधनोपरसं को निकास निकानों वा सा है है हु हु विद्वानों समस्य विशेष विचारके विशेष प्रस्तुत किया है। इत्यवस्य।

चैत्र कृष्ण १० वि० २००२ } वरबारीलाल जैन, कोठिया

# सानुवादन्यायदोषिकाकी विषय—सूची

|    | ***                                          |        |        |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|
|    | विषय                                         | वृष्ठ  |        |
| ę. | प्रथम-प्रकाश                                 | सस्कृत | हिन्दी |
|    | १. मंगलाचरण भ्रौर ग्रन्थप्रतिज्ञा            | ٤      | १३५    |
|    | २. प्रमाण और नयके विवेचन की भूमिका           | 8      | १३८    |
|    | ३. उद्देशादिरूपसे ग्रन्थकी प्रवृत्तिका कथन   | X      | 359    |
|    | ४. प्रमाणके सामान्यलक्षणका कथन               | 3      | 888    |
|    | ५. प्रमाणके प्रामाण्यका कथन                  | १४     | 388    |
|    | ६. बौद्धके प्रमाण-लक्षण की परीक्षा           | १८     | १५३    |
|    | ७. माट्टोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा          | १८     | १४३    |
|    | ८ प्रामाकरोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा        | 39     | १५४    |
|    | ६. नैयायिकोके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा         | २०     | १५४    |
| ₹. | द्वितोय-प्रकाश                               |        |        |
|    | १०. प्रमाणके भेद भ्रौर प्रत्यक्षका लक्षण     | २३     | १५६    |
|    | ११ बौद्धोके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण        | રેપ્ર  | १५७    |
|    | १२. यौगाभिमत सन्निकर्षका निराकरण             | 38     | १६०    |
|    | १३ प्रत्यक्षकेदो भेदकरकेसांव्यवहारिक         |        | • •    |
|    | प्रत्यक्षका लक्षण ग्रौर उसके भेदों का        |        |        |
|    | निरूपण                                       | 3 8    | १६२    |
|    | १४. पारमाधिक प्रत्यक्षका लक्षण भौर उसके      | •      | • • •  |
|    | भेदोंका कथन                                  | 38     | १६४    |
|    | १५. भवधि श्रादि तीनों ज्ञानोंको भ्रतीन्द्रिय | •      | • •    |
|    | प्रत्यक्ष न हो सकनेकी शङ्का ग्रौर समाधान     | e)E    | १६६    |
|    |                                              |        |        |

| विषय                                                                   |       | <i>वेब</i> ट |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|
|                                                                        | к б   | १६=          |  |
| १७. सामान्यसे सर्वज्ञको सिद्ध करके ग्रह्नैन्तमें<br>सर्वज्ञताकी सिद्धि | 88    | १७०          |  |
| . तृतीय-प्रकाश                                                         |       |              |  |
| १८ परोक्ष प्रमाणका लक्षण                                               | * 8   | १७३          |  |
| १९ परोक्ष प्रमाणके भेद और उनमें ज्ञानान्तर                             |       |              |  |
| की सापेक्षता का कथन                                                    | Хą    | १७४          |  |
| २० प्रथमतः उद्दिष्ट स्मृतिकानिरूपण                                     | ХĘ    | १७४          |  |
| २१. प्रत्यभिज्ञानका लक्षण और उसके भेदोंका                              |       |              |  |
| निरूपण                                                                 | ४६    | १७६          |  |
| २२. तर्कप्रमाणका निरूपण                                                | ६२    | १७8          |  |
| २३. अनुमान प्रमाण का निरूपण                                            | ξX    | १८२          |  |
| २४. साधनका लक्षण                                                       | ६६    | १८४          |  |
| २५. साध्यका लक्षण                                                      | ६६    | १८४          |  |
| २६. अनुमानके दो भेद श्रीर स्वार्थानुमानका                              |       |              |  |
| निरूपण                                                                 | ७१    | १८६          |  |
| २७. स्वार्थानुमानके ब्रङ्क्तोंका कथन                                   | ७२    | १८६          |  |
| २८ धर्मीकी तीन प्रकारसे प्रसिद्धिका निरूपण                             | ७३    | १८७          |  |
| २६. परार्थानुमानका निरूपण                                              | ७४    | १८६          |  |
| ३०. परार्थानुमानकी मञ्जूसम्पत्ति भौर उसके                              |       |              |  |
| भवस्वोंका प्रतिपादन                                                    | IJĘ   | 980          |  |
| ३१. नैयायिकाभिमत पाँच श्वबयबोंका निदाक्त                               | e e P | 3.8          |  |
| ३२. विजिगीषुकथामें प्रतिज्ञा भीर हेतुरूप दो                            |       |              |  |
| ही मनयनोंकी सार्थकताका कथन                                             | ૭ દ   | \$65         |  |
|                                                                        |       |              |  |

| विषय -                                      |             | वृष्ठ |
|---------------------------------------------|-------------|-------|
| ३३ वितिरागकथासे अधिक अवयवीके बोले           |             |       |
| े जर्निकी श्रीचित्यका समर्थन                | 57          | 838   |
| ३४. बौद्धोंके त्रैरूप्य हेतुका निराकरण      | <b>⋤</b> ३  | 838   |
| ३५. नैयायिकसम्मत पाँचरूप्य हेतुका कथन       |             |       |
| श्रीर उसका निराकरण                          | 58          | १६६   |
| ३६. ग्रन्यथानुपपत्तिको ही हेतु-लक्षण होनेकी |             |       |
| सिद्धि                                      | 83          | २०४   |
| ३७ हेतूके भेदों ग्रीर उपभेदों का कथन        | K3          | २०५   |
| ३८. हेरवाभासका लक्षण और उनके भेद            | 33          | २०६   |
| ३६. उदाहरणका निरूपण                         | १०३         | २१२   |
| ४०. उदाहरणके प्रसङ्गसे उदाहरणाभासका         | •           |       |
| कथन                                         | १०५         | २१३   |
| ४१. उपनय, निगमन श्रौर उपनयाभास तथा          |             |       |
| निगमनाभासके लक्षण                           | १११         | २१७   |
| ४२. ग्रागम प्रमाणका लक्षण                   | २१२         | २१७   |
| ४३. स्राप्तका लक्षण                         | ११३         | २१५   |
| ४४. ग्रर्थका लक्षण ग्रौर उसका विशेष कथन     | ११६         | २२०   |
| ४५. सत्त्वके दो भेद और दोनोंमें अनेकान्ता-  |             |       |
| त्मकताका कथन                                | १२२         | २२३   |
| ४६. नयका लक्षण, उसके भेद भौर सप्तभङ्ग       | 1           |       |
| का प्रतिपादन                                | १२४         | २२४   |
| ४७. ग्रन्थकार का ग्रन्तिम निवेदन            | <b>१३</b> २ | २३०   |



श्रीसमन्तभद्राय नमः

# भीमद्गिनव-धर्मभूषख-यदि-विरचिता

----

# न्याय-दीपिका

[प्रकाशास्यिटप्यबोपेता ]

१. प्रमाणसामान्यप्रकाशः

1. 4411 4 CHAIL AT IN

'श्रीवर्द्धमानमहंन्तं नत्वा बाल-प्रबुद्धये । विरच्यते मित-स्पष्ट-सन्दर्भ-न्यायदोषिका ॥१॥

ॐ प्रकाशास्य-टिप्पणम् ॐ महावीर जिनां नत्वा बालानां सुल-बुद्धये । 'दीपिकाया' विशेषार्थः 'प्रकाशेन' प्रकाश्यते ॥१॥ १ प्रकल्णारम्भे, स्वकृतैनिविक्मपरिकाग्यर्थम्, शिष्टावारपरिपान-नार्थम्, विश्यक्षिकार्थम् नारितकतापरिहारार्थम्, कृतकाग्रकाशनार्थं ग अकरणकारः श्रीयद्वित्वसम्बन्धम् पानामा यतिः स्वेष्टदेवतानमस्कारात्मकं मञ्जर्ष विद्याति —श्रीवद्वीयानीते ।

श्रीवर्द्धमानमहंग्तं चतुविशतितमं तीर्थंकरं महावीरम् । श्रथवा, श्रिया च लक्ष्म्या-, वर्द्धमानः-वृद्धेः परमप्रकर्षं प्राप्तः, ग्रहंन् परमाहेत्समूह-स्तम् । नत्वा नमस्कृत्य, कायवाङ्मनसां त्रिशुद्धचा प्रणम्येत्यर्थः । बालानां सन्दबद्वीनाम । बालास्त्रिविधाः प्रोक्ताः-मतिकृताः, कालकृताः, शरीर-परिमाणकतारचेति । तत्रेह मतिकता बाल। ग्रह्मन्ते नान्ये, तेषां व्यभिचारात् । कडिचदष्टवर्षीयोऽपि निखिलज्ञानसंयमोपपन्नः सर्वज्ञः, कुरुजको वा सकल-शास्त्रज्ञो भवति । न च तौ व्युत्पाद्यौ । श्रथ मतिकृता श्रपि बालाः किल्ल-क्षणा इति चेत्; उच्यते; अन्युत्पन्त-संदिग्ध-विपर्यास्तास्तत्त्वज्ञानरहिता बालाः । अथवा, ये यत्रानिभज्ञास्ते तत्र बालाः । अथवा, ग्रहणधारणपटनी बालाः, न स्तनन्धयाः । श्रयवाः श्रधीतव्याकरण-काव्य-कोशा अन्धीत-न्यायशास्त्रा बालाः । तेषां प्रबुद्धये प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन बोघा-र्थम् । मितो मानयुक्तः परिमितो वा । स्पष्टो व्यक्तः । सन्दर्भो रचना यस्यां सा चासौ 'न्यायदीपिका'---प्रमाण-नयात्मको न्यायस्तस्य दीपिका प्रकाशिका । समासतो न्यायस्वरूपव्यूत्पादनपरो ग्रन्थो 'न्यायदीपिका' इति भावः । विरच्यते मया वर्मभूषणयतिना इति क्रियाकारकसम्बन्धः । नतु मङ्गलं न करणीयं निष्फलत्वात् । न हि तस्य किञ्चित्फलमुप-

लम्यते । न व निविध्यपरिसमाजितत्तकसुम्यवस्य एवेति बाष्यम् समा-प्रेमे क्रुष्णकलवानुपपते । तथा हि-मक्त्रवं समाज्ति प्रति न कारणम्, प्रत्यव-व्यतिरुक्त्यभित्रवाराम्याम् । सर्वत्र क्षात्रव्यतिरुक्तविया कार्य-कारणभावः समिवाग्यते । कारणवाद्ये कार्यसत्वसन्ययः, कारणाभावे कार्याभावो व्यतिरेकः । न नेमी प्रकृते सम्भवतः, स्कुललल्वेशित माक्षमाव-प्रकाशावो समाज्यदर्शनात् । मङ्गलामावेशिय च परीक्षामुकाको समाज्ति-दर्गनात् । यतीःस्वयस्याभारो व्यतिरुक्त्यमित्रमारस्य । कारणसत्वे कार्या-स्वयम्बन्यव्ययभितारः । कारणाभावे क्रायोत्तर्य च व्यतिरुक्त्यभित्रवार हति न नेतिष्ठ विषयम् ; मङ्गलस्य षण्ठलत्विद्धः । निष्कल्लानुष्यरेः । त्यवदा- मञ्जूलं सफलम् शिष्टाचारविषयत्वात् इत्यनुमानेन मञ्जूलस्य साफल्य-सिद्धेः, तच्च कलं ब्रन्थार्त्त्मे कर्तृं हि 'प्रारत्यमिदं कार्यं निविच्यतया परि-समाप्यताम्' इति कामनाया अवस्यस्मावित्वात् —निर्विच्यताम् क्ष्यत्यत्वा प्रचालसम् —प्यन्य-व्यत्तिरेकव्यमिचाराम्यामिति, तदयुक्तम्, मोक्यार्य-प्रचालस्य विच्यत्वाहुक्वेन मञ्जूलस्य च 'यूरात्येन समाप्ययद्यंनात् । प्रचुर-स्पेव हि मञ्जलस्य प्रचुरविच्यानिराकरणकारणत्वम् । किञ्च, यावस्सावन-सामभ्ययानान् तत्र समाप्यिद्यतम् । 'सामयो जनिका हि कार्यस्य नैकं कारणम् इति । तथा चोक्त श्रीवाहिराजाचार्यः—समग्रत्येव हेतुत्वात् । प्रसम्परस्य व्यभिचारेऽपि दोषाभावात् । प्रस्थान तत्मकस्यापि धूमहेतु-त्वमाद्रस्यमाविषकस्य व्यभिचारात् । तस्मात्—

> श्राङ्गेन्धनादिसहकारिसमग्रतायां यद्धत्करोति नियमादिह घूममग्नि:। तद्वद्विशुद्धघतिशयादिसमग्रतायां निविध्नतादि विद्धाति जिनस्तवोऽपि॥'

—न्यायविनिश्चयवि० लि० प० २

प्रतो मोक्समार्यप्रकाशादौ कारणालरामाबान् परिसमाप्तिः। ततो नालयव्यमिक्यारः। नापि वर्षात्रमुक्कादौ व्यक्तिरुक्तव्यमिक्यारः, तत्र वाजिन्तस्य मिक्यारः। नापि वर्षात्रमुक्कादौ व्यक्तिरुक्तव्यमिक्यारः, तत्र वाजिन्तस्य स्वावत्रस्य स्वावत्रस्य साम्तर्यत्रस्य कायिकस्य सामस्यत्रस्य कायिकस्य कायिकस्य क्रियास्त्रस्य नात्रस्य सम्भवात् । मङ्गकं हि मनोक्ष्यक्रायभेदातं त्रिमा भिक्षते । वाजिकमपि निवद्धानिकद्वस्य विवद्धस्य विद्यस्य मार्वेऽव्यक्तित्वस्य परमुक्त्रम्य स्वावस्य मार्वे क्ष्यस्य प्रमुक्तस्य मार्वे क्षयस्य कार्यक्षायस्य कार्यक्षस्य कार्यस्य भित्रस्य । अत्र विवद्धायानिकद्वस्य वार्यक्षस्य कार्यस्य भित्रस्य । अत्र विवद्धायानिकद्वस्य वार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य वार्यक्षस्य कार्यक्षस्य वार्यक्षस्य कार्यस्य भित्रस्य । अत्र विवद्धायानिकद्यम्य वार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य वार्यक्षस्य कार्यक्षस्य वार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्यस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य वार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्यस्य कार्यक्षस्य कार्यक्यस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्यस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्यस्य कार्यक्षस्य कार्यक्षस्य कार्यक्यस्य कार्यक्यस्य कार्यक्षस्य कार्यक्य

## [प्रमाण-नय-विवेचनस्य पीठिका ]

§ १ "प्रमाणनयैरिवगमाः" इति महाझास्त्रतस्वार्षमुत्रम् । [१-६] । 'तत्त्वलु परमुख्यार्थिनःश्रेयस्तामनसम्यस्वानिद्दि । तित्वलु परमुख्यार्थिनःश्रेयस्तामनसम्यस्वानिद्दे । विषयमुत्तजीवादित्तस्वाधिगमोपायिक्यस्वानिद्दे । प्रमाणानया-स्यां हि। विवेचितां जीवादयः सम्याधिगम्यत्ते । तत्त्व पितरेष्णं जीवाद्यधिनमे प्रमाणनयात्त्रास्त्रसम्यात् । तत्त्व ए एव जीवाद्यधिनम् स्रोसायमूत्ते प्रमाणनयात्ति विवेवतस्यों । तत्त्विवेचनपराः प्रमालनप्रमाण प्रमाणनयात्ति विवेवतस्यों । तिद्विवेचनपराः प्रमाणनयात्रि (त्वेवतस्याः स्रोस्त्रतस्याः स्रास्तनप्रम्याः सर्वेवत् तथापि ते वेचविद्वस्तृताः , केचिव्

मानसस्य वा विस्तरतः संक्षेपतो वा शास्त्रकारैरवस्यंकरणात् । तदकरणे तेवां तत्कृतोषकारविस्मरणादसाधुत्वप्रसङ्गात् । साधूनां कृतस्योपकारस्या-विस्मरणाविद्धेः । 'व हि कृतपुष्कार साधवो विस्मरन्ति' इति ववनात् ।' न्यान्तराते ९ ९ । रास्प्रिट्युचसतोकस्यस्य मङ्गलस्य पुष्पावारितस्य । प्रवर्षः कर्तमिति तु तत्वम् । धतो अन्यादौ मङ्गलसवस्यमावस्योपतिसिते ।

१ भोक्षकालगणरानामध्यम् । २ सृत्रम् । ३ चत्वारः पुरुषाणीः— वर्षार्षकामधोशाः, तेषु परमः पुरुषार्था मोक्षः, स एव निश्नेयविमायुच्चरे । सन्दर्शार्थार्थ्याच्याः मावः । ४ म्रादिष्यत्त्वस्यव्यानं स्वयन्त्वारित्रं च गृष्ट्वते । ५ म्रत्रादि-पदेनाःजीवास्त्रवन्यसंवरनिर्वरामोक्षतत्त्वानि गृह्तित्व्यानि । ६ गृपकनुताः विक्षेषिया स्वयः । ७ ज्ञायने । ८ प्रमाणन्यास्या विना । १ प्रमाण-नयातिरिक्त-तृतीयादिश्वतस्याभावात् । १० प्रकारान्तरासम्भवदिव । ११ व्याच्यात्व्यो । १२ प्रमाण-गव्यास्थानत्त्वराः । १३ व्यक्तकनुत्तिः प्रमीता न्यावविनित्वयादयः । १४ प्रमोवकनस्यातंत्र-न्यायनुत्व-

<sup>1</sup> व मा प्रत्योः 'हि' पाठो नास्ति । 2 प म मु प्रतिषु 'ते' पाठो नास्ति ।

गम्मोरा' इति न तत्र वालाना'मधिकारः' । ततस्तेषां सुखो-पायेन' प्रमाण-नयात्मकत्याय'स्वरूपप्रतिवोधकक्षास्त्राधिकार-सम्पत्तये 'प्रकरशामिदमारभ्यते ।

# [ त्रिविधायाः प्रकरणप्रवृत्तेः कथनम् ]

§ २ इह्र हि प्रमाण-नयविवेचनमुद्देश-लक्षणनिर्देश-परीक्षा-द्वारेण' क्रियते । अनुद्दिष्टस्य' लक्षणनिर्देशानुपपत्तेः । अनिदिष्ट-लक्षणस्य परीक्षितुमशक्यत्वात् । अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात् । लोकशास्त्रयोरिष तथैव" वस्तुविवेचनप्रसिद्धेः ।

§ ३ तत्र'' विवेक्तव्यनाममात्रकथन'⁰मुद्देशः । व्यतिकीर्ण-

चन्द्र-न्यायविनिश्चयविवरणादयः।

१ स्वायवित्तिकवय-प्रमाणसंब्रह्मकोकवाँत्तकावयः। २ प्रोक्तस्तकागानम् । ३ प्रवेशः । ४ ध्रक्तेतेत । ४ तिपूर्वादिणसरावित्यसमादातीः करणं घष्प्रस्यये सिंत न्यायवादसिद्धिः । तिरुद्धादिणसरावित्यसमादातीः करणं घष्प्रस्यये सिंत न्यायवादसिद्धिः । स व प्रमाण-नयात्मक एव 'प्रमाणनवर्यत्वामः' इत्यमिह्तस्वादिति, लक्षण-प्रमाण-नय-निषेप-वतुष्यात्मको न्याय इति च । तक्षण-प्रमाणान्यानसंविद्धिरिपस्तो सब-वप्रवाणां न्याय इत्यक्षे । प्रमाणर्वेपरिद्धार्णा न्याय इत्यक्षे । प्रमाण्यात्मका न्याय इति च । तक्षण-प्रमाणान्यानसंविद्धिरिपस्तो सब-वप्रवाणान्यात्मय इत्यक्षे । प्रमाणर्वेपर्योणां न्याय इत्यक्षे । प्रमाणर्वेपर्योणां न्याय इत्यक्षे । पष्टक्ष्यववाव्यप्रयोगो न्याय इत्यिक्तिव्यक्ष्यः । ७ धन्त प्रकारणे । व प्रमेदं कोष्यम् —उद्देशस्य प्रयोणनं विवेचनीयस्य वस्तुनः परिज्ञानम् । तक्षणस्य व्यावृत्तिव्यवहारो वा प्रयोजनम् । परिज्ञानस् । एव शास्त्रकारा उद्देशस्यण-विद्यानस्य । एव शास्त्रकारः उद्देशस्यण्यानस्य व्यावित्यस्य । १ परिज्ञानस्य व्यावित्यस्य । १ व्यावित्यस्य । १ विवेचनित्यव्य वर्षावित्य प्रस्ते। १ १ विवेचनित्यव्य वर्षावित्य प्रस्ते। १ १ विवेचने विद्याव्यवस्य । १ विवेचने विद्याव्यवस्य । १ विवेचने विद्याव्यवस्य वर्षावित्यस्य । १ विवेचने विद्याव्यवस्य वर्षावित्यस्य । १ विवेचने विद्याव्यवस्य वर्षावित्यस्य । १ विवेचने विद्यावित्यस्य । १ विवेचने विद्याव्यवस्य । १ विवेचने विद्यावस्य वर्षावित्यस्य । १ विवेचने विद्यावस्य वर्षावित्यस्य । १ विवेचने विद्यावस्य वर्षावित्यस्य । १ विवेचने विद्यावस्य वर्षावस्य ।

वस्तुज्यावृत्तिहेतुलंक्षणम्'। तदाहुवाँतिककारपावाः' "परस्पर-व्यक्तिकरे'सित 'येनाऽन्यत्वं लक्ष्यते तल्लक्षणम्" [तत्त्वार्य-वा० २–८] इति ।

§ ४ द्विवर्धः तवलम् २, ग्रात्मभूतमनात्मभूतं चेति । तत्रं यदस्तुस्वच्छानुप्रविष्टं तवात्मभूतम्, थवाजनेरीष्ण्यम् । श्रोष्ण्य द्वामोः स्वरूपं असदिग्निविद्यादिभ्यो व्यावन्यति । 'तद्विपरीतम-नात्मभूतम्, यथा वण्डः पुरुषस्य । दण्डिनमानयेत्युवने दिप्यः पुरुषाननुप्रविष्ट एव पुरुषं ''व्यावनंयति । ऽयद्वाय्यम् ''तत्रात्म-पुरुषाननुप्रविष्ट एव पुरुषं ''व्यावनंयति । ऽयद्वाय्यम् ''तत्रात्म-

योग्यस्य नाममात्रनिरूपणम्, यथा घटविवेचनन्नारुक्षे घट एव विवेक्तव्यो भवति ।

<sup>! &#</sup>x27;तिद्विविधम्' इति म्राप्रतिपाठः । 2 'लक्षण' इति पाठः म्राप्रतौ नास्ति । 4 'वेति' द प्रतौ पाठः । 3, 5 'तव्' म प मु प्रतिषु पाठः ।

भूतमग्नेरौष्ण्यमनात्मभूतं देवदत्तस्य दण्डः" [राजवा० भा० २-८] इति ।

६ ५ 'असाबारणवर्मन्वनं। लक्षणम्' इति केचित्'; तदनुप-नम्'; लक्ष्यवर्मित्वननस्य लक्षणवर्मन्वनेन सामानाविकरण्याभा-नप्रसङ्गात्', दण्डादेरतद्धमंत्यापि' लक्षणत्वाच्च । किञ्चाच्या-प्ताभिवानस्य लक्षणाभासस्यापि' तवात्वात्'। तथा हि—त्रयो लक्षणाभासभेदाः, अव्याप्तमतिक्याप्तमसम्मि चेति । तत्र लक्ष्य-कदेशबृत्यव्याप्तम्, यथा गोः शावनेयत्वम् । 'लक्ष्यालस्यकृत्यति-व्याप्तम्, यथा तस्यैव पशुत्वम् । बाधितलक्ष्यवृत्त्यसम्मित् यथा नरस्य विषाणित्वम् । अत्र हि लक्ष्यैकदेशवर्षानः पुनरव्याप्तस्या-

१ नैयायिकाः, हेमचन्द्राचार्या वा । २ तदयुक्तम्, सदोषत्वात् । ग्रव हि लक्षणत्य लक्षणे त्रयो दोषाः सम्प्रवन्ति—अध्यापितरित्यापितः-सम्भवस्वति । तत लक्ष्यधमिषचनादिताऽसम्यवो दोण उक्तः। दण्डविद-त्यादिनाऽच्यापितः प्रदांत्रता । किञ्चेत्यादिना चातिव्यापितः क्षिया। । एतन्च परितिष्टे सण्टम् । अवाहाचारणत्वं तिवतप्रवृत्तित्वं प्राद्यम्, लक्ष्येतप्रवृत्तित्वमिष्ययं: । ३ सामानाधिकरण्यं द्विषा—न्यापं क्षाव्यक्त्यः तर्वकाधिकरणवृत्तित्वमिष्यम् । अष्टते स्थाप्यत्याः। शाव्यं त्वेकापंयतिपाद-कत्यं सति समानविभक्तिकत्वं भिन्नप्रवृत्तितिमित्तानामेकस्मिन्नय्यं वृत्ति-त्वरूपं वा, यथा नीलं कमलित्यत्र । अष्टते शाव्यं सामानाधिकरण्यं प्राद्या वननव्यवस्योगात् । वचनेत्र हि वचनत्य शाव्य-सामानाधिकरण्यः प्रदुष्यानसामारणवर्मवनस्य लच्चादिनं पुरुष्त्यालाधारणवर्मस्यापि—व्यवादाः । यस्ताधार्म्य-अप्रवृत्ता । यस्त लक्षणं क्षयान्तास्यम् । स्वाधारण-

<sup>1 &#</sup>x27;ग्रसाधारणधर्मो लक्षणम्' इति म प प्रत्योः पाठः ।

साघारणधर्मत्वमस्ति, न तु लक्ष्यभूत'गोमात्र। व्यावर्त्तकत्वम् । तस्माद्यथोक्तभेव' लक्षणम्, तस्य कथनं लक्षणनिर्देशः ।

§ ६ विरुद्धनानायुक्तिप्रावल्यदौर्वल्यावधारणाय प्रवर्तमानो विचारः परीक्षा'। सा खल्वेवं चेदेवं स्यादेवं चेदेवं न स्यादित्येवं2 प्रवर्त्तते ।

६७ प्रमाणनययोरप्युद्देशः सूत्र' एव कृतः। नक्षणिमदानीं निर्देष्टक्यम्। परीक्षाः च 'यथौनित्यं अभिवष्यति। 'उद्देशानुसा-रेण' लक्षणकथनम्' इति त्यायात्प्रधानत्वेन" प्रथमोद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लक्षणमन्धिष्यते'।

१ गोत्वाविष्ठन्त्यकत्ताः २ व्यक्तिर्णवस्तुव्यावृत्तिहेतुरित्येव ।
३ 'त्रतिवत्य लव्यणपुरपको नवेति विचारः वर्षावपुन्तस्य पृवीित्वित्वेत् 
पृ० १) । ४ 'प्रमाणनवरिवामाः' इति त्वातः वर्षावपुन्तस्य पृवीित्वित्वेतं 
पृ० १) । याचानवर्तावामाः' इति त्वाताः वर्षावपुन्तस्य पृवीित्वित्वेतं 
पृ० १ । याचानवस्या । ६ उद्दे वक्त्रम्ण, त्यादे तस्त्वा निर्वेष इति मावः । 
७ घण प्रमाणनवयोगंच्ये प्रमाणवित्वा गयस्यात्वाप्त्वत्वात्त्रस्यमतस्तस्वीदेशे कर्ताच्योज्ञ साह प्रमाणवित्वेति । नवु तथापि कचं प्रमाणस्य 
प्रमानत्वं ? वेत प्रयस्त तद्विद्वयत इति वेदुच्यते; प्रमाणस्याम्यिहतस्यप्रयानत्वन् प्रमाण्यक्ति वित्वव्यं प्रमाणस्यान्तिव्वव्यं 
गयमत्वन्ति । स्वाति हि प्रमाणप्रकाशितेष्वयंपु नयप्रवृत्तिव्यंद्वार हेतुर्गवित 
गान्येष्वतिप्रमाणप्रकाशितेष्वयंपु नयप्रवृत्तिव्यंवहारहेतुर्गवित 
गान्येष्वतिप्रमाणप्रकाशितेष्वयंपु नयप्रवृत्तिव्यंद्वार । 
स्वाति । यतो चित्रम् — "सक्ववित्वया समुदायिवययं प्रमाणमवयवविषया 
नव्याः । तथा चोकम्— "सक्ववित्वः प्रमाणस्ति | विक्तविद्यां नयामीतः" 
इति ! — (तत्वाचंवा १-६) । = क्रमथावे |

<sup>1 &#</sup>x27;मानस्य' इति द प्रतिपाठः । 2 'खत्वेवं चेवेवं स्यावेवं न स्या-वित्येवं' इति सा प्रतिपाठः । प मु प्रतिषु 'न' पाठो नास्ति 3 'यथोचित' इति व प्रतिपाठः ।

## [प्रमाणसामान्यस्य लक्षणकथनम् ]

\$ द सम्यन्तानं प्रमाणम् । अत्र प्रमाणं लक्ष्यं सम्यन्तानत्वं ' तस्य लक्षणम् । गोरिव सास्नादिमत्वम्, अग्नेरिवौष्ण्यम् । अत्र ' सम्यव्यदं संशयविषर्ययानध्यवसायनिरासाय कियते, अप्रमाण-त्वादेतेषां ज्ञानानामिति ।

\$ ६ तया हि—विरुद्धानेककोटिस्पर्धि " ज्ञानं संशयः, यया स्थाणुवा पुरुषो वेति । स्थाणुपुरुष'साधारणोध्वंतादिधमंदर्शना-राद्विश्वस्य वक्कोटरशिर:पाण्यादे: साधकप्रमाणाभावादनेक-कोटधवलम्बर्स्व ज्ञानस्य । विपरीतैककोटिनिश्चयो विपर्ययः, यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानम् । प्रचार धादृश्यादि-तिमित्त्तवशाच्छुक्तिविपरीते रजते निश्चयः। किमित्यालोचन-मात्रमनध्यवसायः',यथा पथि। गच्छतस्तुणस्पर्शादिज्ञानम् । इदेण् हि नानाकोटधबलस्वनाभावान्न संशयः। विपरीतैककोटिनिश्च-

१ यावस्तम्पजानवृत्तः सामायक्यो वर्षः सम्प्रवात्वम् । २ स्त्राम्यात्वातं प्रमाणं मिरवन । ३ स्वयादीनाम् । ४ कोटिः—पवः, प्रवस्या वा। ४ इत्रमबृत्तिः सामान्यरूप उन्द्रश्वेतादिषमंः सामान्यरूप उन्द्रश्वेतादिषमंः सामान्यरूप उन्द्रश्वेतादिषमंः सामान्यरूप उन्द्र्यत्वादिष्कमंः प्रकार्यः ६ स्त्राणुद्धविवेषस्य, स्याणीविशेषो वक्कोटपत्थः पुरुषस्य तु विराप्पण्यादिरिति मातः। ७ तदमाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं विषयंयः, यथा प्रजारवाभाववति सृत्तिकाकले प्रवात्यप्रकारकं ज्ञानं विषयंयः, यथा प्रजारवाभाववति सृत्तिकाकले प्रवात्यप्रकारकं ज्ञानं विषयंयः स्वत्यं स्त्रम् स्त्रम् । ६ स्रित्ययः स्वरूपं स्त्रम् निष्कप्य स्वरूपं स्त्रम् निष्कप्य

<sup>1 &#</sup>x27;पचि' इति पाठो म प्रतौ नास्ति ।

यामावान्न विषयंग्र इति पृथगेव'। एतानि' च स्वविषयप्रमिति-जनकत्वाभावादप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, सम्यय्ज्ञानानि तु न भवन्तीति सम्यक्पदेन ब्युदस्यन्ते'। ज्ञानपदेन' प्रमातुः प्रमितेदच' व्यावृत्तिः। प्रस्ति हि निर्दोषत्वेन तत्रापि' सम्यक्त्वं न तु ज्ञान-त्वम् ।

१ १० ननु प्रमितिकर्त्ः प्रमातुर्ज्ञानृत्वमेव न ज्ञानत्विमिति
यद्यपि ज्ञानपदेन व्यावृत्तिस्तथापि प्रमितिनं व्यावर्त्तयितुं शक्या,
तस्या अपि 'सम्यग्ज्ञानत्वादिति चेत्; भवेदेवम्'; यदि 'भावसाधन-

सवय-विषयंवाम्यां ज्ञानान्तरत्वं प्रसावयति इदमिति, इदम्—सन्ध्यनः सायाव्यं ज्ञानम् । इदमम् तात्यंम्—संयं नानाकोट्यववन्त्रनात्, विवयंग्मे विषयं नानाकोट्यववन्त्रनात्, विवयंग्मे विषयंत्रकोटिनाद्ववात् । प्रमध्यवसाये दु नैकस्या प्रापि कोटिनित्वयो भवति । तात्तत्तुस्पत्रिनात्वययत्वे काराव्यवस्पर्यदेशं कारायाव्यवस्पर्यस्य । वात्रमामितं ज्ञानं भिन्नमेत् । तथा चौकम्—'प्रस्य (प्रनध्यवसायस्य) चानवधागात्मकलेडीपं काराव्यवसायिक्याः वात्रव्यवसायस्य । वात्रवात्रव्यस्य । वात्रवात्रविवयंत्रवार्यः ॥ वात्रवात्रविवयंत्रवार्यः ॥ वात्रवात्रविवयंत्रवार्यः ॥ वात्रवात्रविवयंत्रवार्यः ॥ वात्रवात्रवार्यः । वात्रवार्यात्रवार्यः । विषयंत्रवार्यात्रवार्यः । विषयंत्रवार्याः ॥ वात्रवार्यात्रवार्याः । विषयंत्रवार्याः । वात्रवार्याः । विषयंत्रवार्याः । वात्रवार्याः । विषयंत्रवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवार्याः । विषयंत्रवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवारवार्याः । वात्रवार्याः ।

१ संतय-विषयंवाच्याम् । २ संवायापीति । ३ निराक्रियते । १ सम्बय्धस्य कृत्यं प्रदर्श ज्ञानपदस्य कृत्यं प्रदर्श ज्ञानपदस्य कृत्यं प्रदर्श ज्ञानपदस्य कृत्यं प्रदर्श ज्ञानपदेन्ति । १ नृत्र जानपद्यं प्रमादः प्रमेवस्य कृत्यं नृत्र ज्ञानपद्यं । प्रमुक्तयः कृत्यं नृत्र ज्ञानपद्यं । इत्या निरम्पद्यं । इत्या निरम्पद्यं । इत्या प्रमेवस्य । इत्या निरम्पद्यं । द्वाप्ति प्रमेवस्य । इत्या निरम्पद्यं । इत्या निरम्पद्या । इत्य निरम्पद्य । इत्य निर

मिह ज्ञानपदम् । करणसाघनं सल्वेतज्ज्ञायतेऽजेनेति ज्ञानमिति ।
"करणाघारे चानट्" [र्जनेन्द्रव्या० २।३।११२] इति करणेज्यमट्प्रत्ययानुशासनात् । भावसाघनं तु ज्ञानपदं प्रमितिमाह् । । प्रत्यद्वि
भावसाघनात्करणसाघनं २ पदम् । 'एवमेव 'प्रमाणपदमपि प्रमीपतेऽनेनेति करणसाघनं कर्त्तव्यम् । 'ग्रन्यथा सम्बद्धानपदेव
सामानाधिकरण्याघटनात् । तेन प्रमितिकियां प्रति यत्करणं
तप्रमाणमिति सिद्धम्'। तवुक्तं प्रमाणनिग्पेये—"इदमेव हि
प्रमाणन्य प्रमाणत्वं यद्यमितिकियां प्रति साधकतमत्वेन" करणत्वम्" [प्रत्यक्षानणंय पृ० १] इति ।

§ ११ नन्वेव मप्यक्षलिङ्गादा वितव्याप्तिलक्षणस्य , त-त्रापि प्रमितिरूपं फलं प्रति करणत्वात् दृश्यते हि चक्षषा

१ विचानात् । २ ज्ञानपदवत् । १ 'सम्याजानं प्रमाणम्' इत्यात्र प्रमाणनक्षयं प्रयुक्त 'प्रमाणम्' इति पदम् । ४ प्रमाणपदं करणामाना ने वि । १ प्रमाणपदं करणामाना ने वि । १ प्रमाणपदं करणामाना ने वि । १ प्रमाणपदं करणामाना । ५ प्रमाणपद्म प्रमाणपद्म करणामाना ने प्रमाणपदस्य करणामाना ने प्याप्य करणामाना ने प्रमाणपदस्य करणामाना ने

<sup>1</sup> प्रमितिराह' इति सा प्रतिपाठः । 2 'साधनपर्व' इति प प्रतिपाठः :

प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शब्देन प्रमीयत इति व्यवहार। इति चेत्; न'; प्रकादेः प्रमिति प्रत्यसाधकतमत्वात् ।

§ १२ तथा हि—प्रमितिः प्रमाणस्य फलमिति न कस्यापिः विप्रतिपत्तिः । सा चाज्ञानिनृबृत्तिस्या, 'तदुत्यत्ती2 करणेत्र सता' तावदज्ञानिवरिश्चिना भितत्व्यम् । न वाक्षाविकमज्ञान-विरोधि4, अचेतनत्वात् । तस्मादज्ञानिवरीधिनस्चेतनधर्मस्यैवः करणत्वपुचितम् । लोकेऽयन्यकारिविधटनाय तिवरोधी प्रकाशर्य एवोपास्यते न पुनर्षटादिः, तद'विरोधित्वात ।

§ १३ किञ्च, अस्वसंविदितत्वादक्षादेनचित्रमितौ साघक-तमत्वम्, स्वावभासनाधक्तस्य परावभासकत्वायोगात् । ज्ञानं तु स्वपरावभासकं" प्रदीपादिवत्प्रतीतम् । ततः स्थितं प्रमिताव-साधकतमत्वादकरण"मञ्जादय इति ।

१४ चक्षुषा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचारः शरणम्,

१ समावत्ते नेति। २ वादिनः प्रतिवादिनो वा । ३ विवादः। ४ प्रमितः। ४ प्रमित्युत्पत्तौ । ६ भवता । ७ ज्ञानरूपस्य । ६ प्रदो-पादिः। ६ प्रनिच्यते । १० तैनात्यकारेण सह यटादेविरोघाभावात् । ११ स्वपरपरिच्छेदकम् । १२ प्रमिति प्रति न करणम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;इति व्यवहारः' मा प्रती नास्ति । 2 'तदुष्पत्ती तुं इति व प्रतिपाटः । 3 'भवतां इति पाठो म प मु प्रतिषु प्रधिकः । 4 '... विकंतद्विरीषिं इति व प्रती पाठः । 5 'सद्ववर्षं इत्यधिकः पाठो म प प्रत्योः ।

उपचारप्रवृत्तौ च सहकारित्वं निबन्धनम्'। न हि सहकारित्वेन 'तत्साधकिमद'मिति करणं नाम, 'साधकिबश्चेषस्यातिशयनतः' करणत्वात् । तहुक्तं बैनेन्द्रे—''साधकतमं करणम्'' [१।२।११४] इति । तस्मान्न लक्षणस्याक्षादावितिव्याप्तिः ।

१ १५ अचापि' चारावाहिकबुढिण्वतिक्याप्तिस्तासां सम्य-स्नानत्वात् । न च "तासामाहृतमते प्रामाण्याभ्युपगम इति; उच्यते; एकस्मिन्नेव घटे घटविषयाज्ञानविषटनार्थमाधे ज्ञाने प्रवृत्ते तेन' घटप्रमितौ सिद्धायां पुनर्थटोऽयं घटोऽयमित्येवसुत्पन्ना-ग्युत्तरोत्तरज्ञानानि खलु धारवाहिकज्ञानानि भवन्ति2। न ह्ये'-तेषां प्रमित्ति प्रति साधकतमत्वम्, प्रथमज्ञानेनैव प्रमितैः सिद्ध-त्वात् । कथं तत्र" लक्षणमतिक्याप्नोति? तेषां 'गृहीतग्राहित्वात् ।

§ १६ ननु गटे दृष्टे पुनरन्यव्यासङ्गेन<sup>१९</sup> पश्चात् घट एव दृष्टे
पश्चात्तनं झानं पुनरप्रमाणं प्राप्नोति घारावाहिकवदिति चेत; न;

<sup>1 &#</sup>x27;इति' पाठो मृत्रितप्रतिषु नास्ति । 2 'भवन्ति' म प मु प्रतिषु नास्ति । 3 'एषा' इति म प मु प्रतिषु पाठः ।

'दृष्टस्यापि मध्ये समारोपे' सत्यदृष्टत्वात्'। तदुक्तम् —''दृष्टो-ऽपि समारोपात्तादक्'' [परीक्षा० १-५] इति ।

५ १७ 'एतेन निविकल्पके सतालोचनरूपे दशेनेऽप्यतिव्या-प्तिः परिहृता। 'तस्याव्यवसायरूपत्वेन' प्रमिति प्रति करणत्वा-भावात् । निराकारस्यां ज्ञानात्वाभावाच्च । "निराकारं दशेनं साकारं ज्ञानम्" [सर्वार्थकि० २-१] इति प्रवचनात्"। तदेवं प्रमाणस्य सम्याजानिमिति लक्षणं नाउतिव्याप्तम् । नाऽप्यव्याप्तम्, क्ष्ययोः प्रत्यक्षपरोक्षयोव्याप्यवृत्तः"। नाऽप्यसम्मवि, 'लक्ष्य-वर्षरवावितत्वात्"।

। [प्रमाणस्य प्रामाण्यनिरूपणम्]

§ १८ किमिदं"प्रमाणस्य प्रामाण्यं नाम ? प्रतिभातविष-

१ ज्ञातस्थापि । २ संज्ञयंविषयंथानध्यक्ताध्यविस्मरणनक्षणे ३ ज्ञात-पदार्थोऽपि सित सजदे, विषयंदे, धनस्थ्यक्षादे, विस्मरणे बाज्ञाततुरुवो भवि । असत्विद्यवस्त्रं ज्ञापं प्रमाणमेवित भावः । अस्तिनकुशब्द्यवार-वाहिनबुद्धिक्यतिल्यापितिराकरणेन । ४ मितिकरणकर्योनस्य । ६ अपि-रुव्यायक्रवेत । ७ मारमात् । २ यावलक्ष्येयु वर्तमानस्यं क्याय्यवृत्तित्वय । १ तक्ष्ययोः प्रव्यवपरोक्षयोः । १० तदेव हि सम्यक् स्त्रक्षणं वर्ष्ट्याप्याद्यित् देविषययुत्यमित्यपित्रये प्रत्यकृता दोषत्रयपिद्धारः कृतः । ११ प्रामाध्यं स्त्रतिप्रमाण्यं परतः इति सीमांसकः, क्षप्रमाण्यं स्ततः प्रामाध्यं परतः इति ताक्षमताः , ज्ञयं स्तर्व दित्तं क्षाक्ष्याः, उन्त्यमपि परतः इति नेवायिक-वैश्वविकाः, जनसमित्र क्षाविक्यस्त्रतः क्षप्रविक्यस्तरः क्षाविक्यस्तराः क्षाविक्यस्तरः

<sup>1</sup> म प मुप्रतिषु 'दर्शनस्य इत्यिषकः पाठः । 2 म प मुप्रतिषु 'तस्मात्' इति पाठः ।

याज्यभिषारित्वम्। । 'तस्योत्पत्तिः कथम् ? स्वत एवेति भोमांसकाः । प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरितं ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यत्वमित्यर्थः । ततुक्तम्—"ज्ञानोत्पादकहेत्वनितिरकतजन्यत्व 'मुत्पत्तौ स्वतस्त्वम्' [ ] इति । 'न ते मीमांसकाः, ज्ञानसामान्यसामग्रयाः संग्यादाविष ज्ञानिविषेषे सत्त्वात् । वयं 'तु वृमहे ज्ञानसामान्यसामग्रयाः साम्येऽति संशयादिरप्रमाणं सम्यक्तानं प्रमाणमिति विभागस्तावदनिबन्धनोनं भवति । ततः संग्यादौ यया हेत्यन्तभामाण्ये दोषादिकमञ्जीकियते' तथा प्रमाणेऽपिः "प्रामाण्यनिबन्धनमन्यववस्यमम्भुवगन्तत्व्यम्, श्रन्यथा" प्रमाणात्रमाणविभागानुवपत्तेः" ।

स्याद्वादिनो जैना इत्येवं वादिनां वित्रतिपत्तेः सद्भावात्संशयः स्यात्तन्नि-राकरणाय प्रामाण्याप्रामाण्यविचारः प्रकम्यते किमिवमिति ।

१ प्रामाण्यस्य । २ येनैव कारणेन ज्ञानं जन्यते तेनैव तत्प्रामाण्यमिप न तद्भिन्तकारणेनित मात्रः । ३ ज्ञानस्योत्पाक्षते यो हेतुः
कारणं तदितिरक्तकन्यत्वं ज्ञानोत्पादकाराणेत्पादविमत्ययः । ४ सम् स्ते नेति, मीमांसकाः—विचारकुष्ठाताः । ४ समप्राणां भावः—एककार्यकारित्वं सामग्री—यावित्त कारणानि एकिमन् कार्यं व्याप्रियन्ते तानि
सर्वाणि सामग्रीति कथ्यन्ते । ६ मिथ्याजाने । ७ जैनाः । = धकारणः ।
१ एकस्माद्वेतोरन्यो हेतुः हेत्वन्तरं ज्ञानसामान्यकारणाद्भिन्तम्—नैमंत्यादिकम् । १२ गुणदीकक्त्यन्तामाण्यानाम्युनपमे । १३ इदं ज्ञानं प्रमाणिमद्यप्रमाणभिति विभागो न स्वात् ।

<sup>1 &#</sup>x27;प्रमाष्यं' इत्यधिकः पाठः म प्रतौ । 2 'भ्रपि' इति द्या प्रतौ नास्ति ।

६ १९ 'एनमप्यप्रामाण्यं परतः प्रामाण्यं तु स्वत इति न' वक्तव्यम्; विपर्ययेऽपि समानत्वात् । शक्यं हि वक्तुमशामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु पतः इति । तस्मादशामाण्यवस्थामाण्यमपि परत' एवोत्पद्यते । न हि पटसामान्यसामग्री रक्तपटेहेतुः । तद्वन्न ज्ञानसामान्यसामग्री प्रमाणज्ञाने हेतुः, भिन्नकार्ययोभिन्तकारण-प्रमवत्वावस्थमानारितिं ।

§२० कथं तस्य' ज्ञाप्तः'? ध्रम्यस्ते'विषये स्वतः,श्रनभ्यस्ते' तु परतः । कोऽयमभ्यस्तो विषयः को वाज्नभ्यस्तः ? उच्यते; परिचितस्वयामतटाकजलादिरभ्यस्तः, तद्वधितिरिक्तोजनभ्यस्तः । किमितं स्वत इति ? कि नाम परत इति ? ज्ञानज्ञापकादेव प्रा-माण्यक्रप्तः। स्वत इति ? ततोऽतिरिक्ताज्जप्तः परत इति ।

§ २१ तत्र तावदम्यस्ते विषये अलिमितिः ज्ञाने जाते ज्ञानस्वस्पन्नित्तसमय एव तद्गतं प्रामाण्यमि ज्ञायत एव । 'ऋग्यथोत्तर' क्षण एव निःशङ्कप्रवृत्तिरयोगात्'। ब्रस्ति हि अलज्ञानोत्तरक्षण एव निःशङ्कप्रवृत्तिः अप्रनम्यस्ते तृ विषये जलज्ञाने जाते जल-

१ प्रामाध्याप्रामाध्ययोभिनकारणसिद्धेनि । २ जैन उत्तरयित मेति । ३ निर्मलतादिगुणेन्यः । ४ ज्ञानप्रामाध्ये भिन्नकारणेन्व्ये भिन्नकार्ये-त्वादप्रमाध्यविद्यपुनानमञ्ज बोध्यम् । ४ प्रमाष्यस्य । ६ नित्ययः । ७ परिचिते । ६ प्रपरिचिते । ६ ज्ञानस्वरुवज्ञित्वसमये प्रामाध्यनित्ययो नो चेत् । १० जलज्ञानानन्तरसम्ये । ११ जले सन्वेद्दरिहता प्रवृत्तिनं

<sup>1</sup> म प मु प्रतिषु 'प्रमाण्यस्य' इति पाठः । 2 म मु 'ग्रम्यस्तिवषये' इति पाठः । 3 म प मु 'जलमिदमिति' पाठः । 4 प मु 'निःशंका' पाठः।

ज्ञान सम जातमिति ज्ञानस्वरूपिनणैयेऽपि प्रामाध्यनिणैयोऽन्यतः । प्रस्ति हि सन्देहो एव, 'प्रन्ययोत्तरकाल सन्देहानुपपत्तेः । प्रस्ति हि सन्देहो 'जलज्ञान सम जात तर्तिक जलमुत मरीचिका" इति । ततः' कमल-परिमलशिक्षिर।मस्त्प्रचारप्रभृतिभिरवधारयति— 'प्रमाण' प्रा-स्तन जलज्ञान' कमलपरिमलाद्यन्यथानुपपत्तेः' इति ।

§ २२ 'उत्पत्तिवत्थामाण्यस्य क्रिंतरिप परत एवेति यौगाः' । तत्र' प्रामाण्यस्योत्पत्तिः परत इति युक्तम् । क्रिंतः पुनरम्यस्त-विषये स्वत एवेति स्थितत्वात्' क्रिंतरिप परत 'एवेत्यवधार-णानुपर्पतः 2। ततो 'ख्यवस्थितमेतत्प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव, क्रन्तो तु 'कदाचित्स्वतः ''कदाचित्परत इति । तदुक्त प्रमाग्य-परीकायां क्रिंत प्रति'—

"प्रमाणा "दिष्ट-ससिद्धि "रन्यथाऽतित्र सङ्गतः" । प्रामाण्य तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्" परतोऽन्यथा" ॥ [प्रप.प.६३]

प्रामाण्य पुरस्त: स्वर्धसम्बासात् परताञ्चयाः ॥ व प्रवृह्हृ ।
स्यात् । १ सवादकानान्तरावर्षिक्यामागद्वा । २ सनम्बस्ते—स्वरिह्मित्रस्त।
१ साच्यम् । ६ पर्मी । ७ यथा प्रामाण्यस्योत्यति परतस्त्वा । न योगप्रवृद्धस्त्रस्त न स्वात् । १ वाद्यस्त साच्यम् । १० निष्कतत्यात् । ११ सन्यात्वित्तरच्यकलनकात्वधारणपरकेवकारप्रयोगासानस्त्रात् ।
१२ सम्यात्वित्तरम् १३ प्रम्यासदयायाम् । १५ प्रमम्यात्वस्त्रायाम् । १५
इतिसमित्रप्रेत्यः । १६ सम्यकानात् । १७ स्टोर्थस्तस्य सम्यक्षकार्यम् । १५
इतिसमित्रप्रेत्यः । १६ सम्यकानात् । १७ स्टोर्थस्तस्य सम्यक्षकारेष्
विद्वज्ञीत्वलक्षणाञ्चस्त्रस्त्रस्त्रस्त्रस्य सम्यक्षकारेष्
विद्वज्ञीत्वलक्षणाञ्चस्त्रस्त्रस्य सम्यक्षस्त्रस्य सम्यक्षकारेष्
विद्वज्ञीत्वलक्षणाञ्चस्त्रस्त्रस्य सम्यक्षस्त्रस्य सम्यक्षस्त्रस्य सम्यक्षस्त्रस्य सम्यक्षस्त्रस्य ।

<sup>1 &#</sup>x27;मन्द' इत्यधिकः पाठो मुद्रितप्रतिषु । 2 'नुपपत्तेः इति द प्रतिपाठः ।

§ २३. तदेवं सुब्यवस्थितऽपि प्रमाणस्वरूपे दुरिभिनिवेशवशं-गतै:' सौगताविभिरिष किल्पतं प्रमाणलक्षणं सुलक्षणमिति येथां' भ्रमस्ताननुद्धीमः' । तथा हि——

[सौगतीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

§ २४. "श्रविसवादि ज्ञानं प्रमाणम्" [श्रमाणवा० २-१] इति बौद्धाः । तदिदमिवसंवादित्वमसम्भवित्वादलक्षणम्' । बौद्धेन हि प्रत्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते । तदुकतं व्याय-श्रिव्यक्षमनुमानमिति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते । तदुकतं व्याय-श्रिव्यक्षियः "हितिष्ठं सम्यग्नानम्", "प्रत्यक्षसमनुमानं च" [व्याय-श्रिव्यक्षप्रकृति । तत्र न तावत्प्रत्यक्षस्याविसंवादित्वम्, तत्त्य निविकत्यकत्वेन स्वविषयानिस्वायकस्य समारोपविरोधित्वा-भावात्'। नाज्यनुमानस्य, "तन्मतानुसारेण" तत्स्याऽप्रयपरमार्थ-भृततामान्यगोचरत्वादिति"।

[कुमारिलभट्टीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

§ २५. "ग्रनधिगततथाभूतार्थनिश्चायकं प्रमाणम्" [ शास्त्र-

१ मिप्यात्वाभिप्रायः । २ जनाताम् । ३ उपकुर्मः । ४ न निर्दो-यनक्षणम् । १ बौद्धतार्किकसर्यकौत्तिवरिज्ञते न्यायविद्दुनानिन वन्ते । ६ यन्त समारोपविरोधि तन्ताविसंवादि, यथा संस्वादि, तथा च प्रत्यक्षम्, तस्मान्त तरिक्ववादीति भावः । ७ अविसंवादिस्वमिति सम्बन्धः । ६ बौद्ध-मतानुत्तारेणः । ६ प्रमुत्तानस्त्रापि । १० ष्वपमत्राध्यः—बौद्धमते हि विचयं प्रमेणं विशेषाच्यं स्वत्यक्षणन्त्यापीहास्यं सामान्यं च तत्र स्व-लक्षणं परमापृत्रं प्रत्यक्षस्य विषयः स्वेगासाधारणेल सक्षणेन सक्यमा-णत्वात्, सामान्यं त्यरसार्थमृतमनुमानस्य विषयः परिकाल्यत्वात् । तथा णत्वात्, सामान्यं त्यरसार्थमृतमनुमानस्य विषयः परिकाल्यतत्वात् । तथा

दी॰ पृ॰ १२३] इति भाष्ट्राः । तदप्यव्याप्तम्, तैरेव प्रमाणत्वेना-भिमतेषु 'धारावाहिकज्ञानेष्वनिधगतार्थानस्वायकत्वाभावात् । 'उत्तरोत्तरक्षणविशेषविशिष्टार्थावभासकत्वेन तेषामनिधगतार्थ-निश्चायकत्वभिति 'पाऽऽशङ्कनीयम्, क्षणानामतिसूक्ष्माणामाल-'क्षयित्म।शक्यत्वात् ।

### [प्रभाकरीयप्रमाणलक्षणस्य समीक्षा ]

"यदा भावसाघनं तदा सविदेव प्रमाण करणसाघनत्वे त्वा-त्म-मन:सन्निकषं-"'' प्रकरणप० प्रमाणपा० पृ० ६४ ] इति ।

१ पृहीतार्थविषयकाण्युत्तरोत्तरजायमानानि ज्ञानानि जारावाहिकज्ञा-नानि, तेषु । २ नदूतरातरजायमानघाराबाहिकज्ञानाना तत्त्त्वाणिविधा-रुष्टाडार्थनित्त्वाक्त्येनापृहीतार्थनिषयकत्वमेत्, ततो न तैरव्यापितरिति शक्तिपूर्वादः । ३ गद्धा न कार्या । ४ धारवर्धितयुत्त । ४ 'प्रमाणसञ्जुतितः' —प्रकरणपरिज्ञः ५० ४२ । ६ प्रमाकरमतानुसारिणः । ७ धानुभवोऽनु-भूतिरित्वेवमूते । ६ धानुभवोऽनेनित धानुस्तिरित्यक्त्ये । ६ प्रमाकरपान सते । १० प्रमाकर-मतानुसारिणा ज्ञासिककानयेन यनुस्त तत्रकरपार्थन्त्र-कायामित्व वस्ति—व्यवि प्रमितिः प्रमाणं इति मासवाधम् मानमाध्योधते

चापरमार्थभृतसामान्यविषयत्वादनुमानस्य नाविसवादित्वमिति भाव.।

<sup>1</sup> व प्रतौ 'लक्षयितुम' इति पाठः ।

#### [नैयायिकानां प्रमाणलक्षणस्य समीक्षा]

६ २७. "प्रमाकरणं प्रमाणम्" [ न्यायम० प्रमा० ५० २४ ] इति नैयाधिकाः'। 'त्विष प्रमादकृतं 'लक्षणम्; ईष्वराख्य' एत 'तदङ्गीकृते।प्रमाणेज्याते:। प्रधिकरण' हि महेववर: प्रमायाः, न' तु करणम् । न चायमनुक्तो 'पालम्भाः, 'तन्त्रे प्रमाणं शिवः''

तवा संविदेव मानम् । तस्यास्य व्यवहारानुगुणस्वभावस्वाद्धानोपावानो-पेकाः फलम् । प्रमीयतेजनेति करणसामने प्रमाणकाव्ये प्रात्म-मनःसीनकः व्यक्तिमो नानस्य प्रमाणावे तद्वनतभाविनी फल (लं) सविदेव बाह्यव्यव-हारोपयोगिनी सरी!"—प्रमाणाव ० ० ५० ६४ ।

साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितौ भूतार्थानुभवे निविष्टनिक्षिलप्रस्ताविबस्तुकमः। सेशावृष्टिनिमित्तत्रुष्टिविगमप्रभ्रष्टशङ्कातुषः शङ्कोन्मेषकलङ्किभः किमपरस्तन्मे प्रमाणं शिवः॥

<sup>1 &#</sup>x27;ईश्वराख्ये तदङ्गीकृत एव' इति म प मु प्रतिषु पाठः

[न्यायकुषु० ४-६] इति 'यौगाग्रसरेणोदयनेनोक्तत्वात्।तत्परि-हाराय' केचन' बालिशाः "साधनाश्रययोरन्यतरत्वे" सित प्रमाज्याप्तं प्रमाणम्" [सर्वदर्शनसं० पृ० २३४] इति वर्णयन्ति तथापि साधनाश्रयान्यतरपर्यालोचनायां साधनमाश्रयो वेति फलति। 'तथा च 'परस्पराज्याप्तिलंक्षणस्य।

§२८ 'ग्रन्यान्यपि पराभिमतानि प्रमाण!सामान्यलक्षणा-

प 'डिन्डयवृत्तिः प्रमाणम्' इति सांख्याः, 'धव्यानचारिणीमसंदिग्धा-मर्योपलस्थि दिवस्तो बोधवाधस्वभावा सामग्री (कारकताकव्य)प्रमाणम्' (न्यायमं० प्रमा० पृ० १४) इति करनेत्याधिकाः ( अयन्तभृद्वाव्यः) । इत्यादीन्यपि परोक्तानि प्रमाणसामान्यलक्षणाि सन्ति, परं तेवां प्रमाण-

१ योगाः — नैयायिकारतेषामग्रेसरः प्रचानः प्रमुखो वा तेन । २ महे-व्यरेज्यापितरोवितरकरणायः । ३ सायणमायषाचायाः । ४ संवद्यनेतर्पर्धे 'सायनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वं' इति पाठः । तट्टीकाकृता च तवैव व्याव्यादः । यथा हि—'यावार्षनुश्रवः प्रमा, तत्याः सायनं करणम् । धाश्रय धात्मा । तद्दुभयापेशया भिन्नं यन्न भवति तत्राभूतं सद्यत्मया नित्यसम्बद्धं तत्रभ्रमाणीस्या भिन्नं यन्न भवति तत्राभूतं सद्यत्मया मित्यसम्बद्धं तत्रभ्रमाणीस्या भिन्नं यन्न भवति तत्राभूतं सद्यत्मयापित्यस्य माणाव्यस्यो वित्व विचारे क्रियमाणो । ६ साधनाश्रययोग्यत्यत्तर्य प्रमाणवा भ्रमाणेऽव्यार्षितः, प्रमाण्यस्य ——प्रमाराधाननस्य प्रमाणवा क्रीकारे प्रमात्माभ्यं प्रमाण्यस्य क्ष्माणाव्यस्य स्थापाव्यस्य महस्य स्थापाव्यस्य स्थापाव्यस्य स्थापाव्यस्य स्थापाव्यस्य स्थापाव्यस्य महस्य स्थापाव्यस्य स्थापावयस्य स्यापावयस्य स्थापावयस्य स्यापावयस्य स्थापावयस्य स्यापावयस्य स्थापावयस्य स्थापावयस्य स्थापावयस्य स्थापावयस्य स्थापाव

<sup>1 &#</sup>x27;प्रमाणस्य' इति म प मु प्रतिषु पाठः ।

'न्यलक्षणत्वा दुपेक्ष्यन्ते'। 'तस्मात्स्वपरावभासनसमर्थं सविक-रूपमगृहीतग्राहकं' सम्यग्ज्ञानमेवाज्ञानमर्थे 'निवर्त्तयत्प्रमाण-मित्याहृतं' मतम्'।

इति श्रोपरमाहंताचार्य-धर्मभूषण-यति-विरचितायां न्याय-दीपिकायां प्रमाणसामान्यलक्षणप्रकाशः प्रथम- ॥१॥

लस्सैवायटनान्न परीक्षाहाँगि, मणि तूपेक्षाहाँग्येव । ततो न तान्यत्र परीक्षताति अय्यक्तता । तनिविद्यवृत्तेः कारकसाकत्यादेवी प्रमाण्यं कप न चटने ? इति चेत् ; उच्यते ; इन्द्रियाणामजानस्थलात्त्ववृत्तेर-य्यजानस्थलेन प्रमाणत्यायोगात् । जानस्थलेव ही प्रमाणे भिवित्तव्तिं, तस्येवाज्ञाननिवत्तंकस्वात्त्रदीणादिवत् । इन्द्रियाणा चसुरादीनां वृत्तिहिं तदुबाटनादिव्यापारः, स च वहस्वस्यः, ततो न तेनावाननिवृत्तिः सम्भवति यटादिवव् । तस्मादिन्द्रवृत्तेत्वाननिवृत्तिस्पप्रमां प्रति करणत्वाभावान्न

एवं कारकाकाक्यस्थाऽप्यवीधस्वभावस्थाज्ञानरूपलेन स्व-परज्ञानकरणे साधकतमस्वाभावान्त प्रमाणस्वम् । प्रतिज्ञावेन साधकं साधकतमम्, साधक-तमः च करणम् । करण सत्वसाधारण कारणपुत्र्यते । तथा च सक-लाना कारकाणा साधारणसाधारणस्वभावानां साकस्यस्य—परिसमाप्या सर्वत्र वर्तमानस्य सामस्त्यस्य—कवं साधकतमस्विमिति विचारणीयन् ? साधकतमस्वाभावे च न तस्य प्रमाणस्वम्, स्व-पर्पारिच्वती साधकतम-स्येव प्रमाणस्वप्रतात् । तेनैव स्वानानिवृत्तिः सम्पादिस्तृ शस्येस्य विस्तरेण । ततः (सम्यसानं प्रमाणम् ) इत्येतदेव प्रमाणस्य सम्बक् सक्षणम् ।

१ लक्षणाभासत्वात्, लक्षणकोटी प्रवेष्टुमयोग्यत्वादिति भावः । २ न परीक्षाविषयीक्रियन्ते । ३ उपसंहारे 'तस्मात्' शब्दः । ४ अपूर्वार्थनिरुचा-यकम् । ५ घटादिपदार्थेष्वज्ञाननिवृत्तिं कुर्वत् । ६ जैनम् । ७ शासनम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;न्यलक्ष्यत्वा' इति द मा प्रतिपाठः ।

#### २. मत्यत्तमकाशः

[प्रमाणं द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षणकथनम्]

§ १. ब्रथ' प्रमाणविशेषस्वरूपप्रकाशनाय प्रस्तुयते । प्रमाणं द्विविषम् —प्रत्यक्षं परीक्षं चित । तत्र विषयप्रतिमासं प्रत्यकम् । इह प्रत्यक्षं लक्ष्यं विशयप्रतिमासस्व लक्षणम् । यस्य प्रमाणभूतस्य शानस्य प्रतिभासो विशयस्तत्प्रत्यक्षमित्यर्थः ।

१. प्रमाणसामान्यलक्षणित्रस्थणान्तरतिवाती प्रकरणकारः प्रमाण-विशेषस्वक्षपर्यात्मायः द्वितीयं प्रकाशं प्राप्तते स्वेति । १ पूर्वोक्तः लक्षणतिवात्म् । विभागस्यावचारणकृत्वसाते द्विप्तार्थते , न न्यूनं नाधिकमिति बोध्यम् । चार्वाकाद्यभिमततककत्रमाणभेदानामत्रैवान्त-मंत्रात् । वत्र प्रत्यक्षमेत्रेकं प्रमाणमिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षमुत्ताने वित देव प्रमाणे दित चौद्धाः वेत्रीयकास्त् , प्रत्यक्षानुमानोपमानाति त्रीचेव्य प्रमाणानिति चार्वाकाः, प्रत्यक्षानुमानेपमानाति त्रीचेव्य प्रमाणानिति चार्वाव्याः, ताति च शाब्दं चेति चल्वायंव इति नैयापिकाः, नहार्याप्तानित चार्वाव्याः वद्याप्ति चार्वाव्याः व्याप्ति चार्वाव्याः वद्याप्ति चार्वाव्यापति चार्वाव्याः विवयस्ति चार्वाव्यापति चार्यापति चार्वाव्यापति चार्वाव्यापति चार्यापति चार्वाव्यापति चार्यापति चार्वाव्यापति चार्यापति चार्यापति चार्यापति चार्यापति चार्यापति च

प्रत्यक्षमेकं चार्वाकः कारचालतीगताः पुनः । धनुमानं व तर्क्यंव सांख्याः शास्त्रं च ते प्रपि ॥१॥ न्यायंक्वदेशितानेऽध्येवपुमानं च केत च । धर्यापस्या सहैतानि चत्वार्याष्ट्रः प्रभाकराः ॥२॥ सभावकान्येतानि भाष्ट्रा वेदान्तिनस्तवा । सन्भर्वतिष्ट्रपुक्तानि तानि गौराणिका जन्यः ॥३॥ तदेतेचां सर्वयंत्रं यथानयं प्रत्यकः गरोधामणलोरेवान्तर्भानं इति व्रिविष- § २. किमिट विश्वद्यतिभासत्व नाम ? उच्यते—ज्ञाना-वरणस्य' क्षयाद्विशिष्टक्षयोगशमाद्वा । शब्दानुमानाच्य' सम्भवि यन्त्रीमेल्यमनुभवसिद्धम्, इत्यते कल्बिनिरस्तीत्यान्त्र' वक्षवाद्धः मादि'किङ्गाच्चोत्यन्ताज्ञानाव्य' मन्तिरत्युरपन्तस्यैन्द्रियकस्य' ज्ञानस्य विशेषः' । स' एव नैमेल्यम्, वैद्याद्या, स्पर्यत्विभित्याद्यान्त्रियाद्यान्तिमः शब्देरिमधीयते । तदुक्तभगवद्भिरक्षक्कृवेबैन्यीयविनिष्ठव्ये—

"प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा'।" [का० ३] इति । विवृतं'च स्याद्वादिवद्यापतिना"—"निर्मलप्रतिभासत्व-

मित्यनेन मुनितम् । विद्यानवस्यामिनाऽप्युक्तम्—'एवं प्रमाणलक्षणं व्यव-गायात्मकं सम्बक्षानं परीक्षितम्, तत्रप्रयक्ष परोक्षं चेति सक्षेपाव् द्वित्यमेव व्यवतिष्ठते, तकनप्रमाणयेनातामवंशान्तर्माणाद्यति विभावनात् ।' 'स्पाद्या-दिना तु सर्वेपायत्यवक्ष-परोक्षाकिकत्पाद्यमाणद्वयं सिद्धपत्येच, तत्र सकक-प्रमाणमेदाना सङ्ग्रादिति —प्रमाणपर्य, १० ६३-६४/६७। एतच्च प्रमेय-कमलमार्वेद्धीय (२-१) प्रप्टच्यो निक्षितम् ।

१ ज्ञानप्रतिवस्थक जानावरणाच्यं कर्म, तस्य सर्वथा क्षयाद्विधेषक्षयोपदा-मादा । २ शादिषवादुप्पतान्यांपरपादीना सम्बद्धः । ३ विवस्तनीयः पुरुष मातः, यपार्थवका इति यावत् । ४ प्रवादिषदेन कृतकरव-दिधापत्रवादीना परिग्रहः । १ पूरी दृष्यमानः । ६ इतिद्यकनस्य । ७ प्रवृम्मानाव्येष्ठसा विद्येष्ठात्रीयासालस्य । ततुक्तम् — युन्मानाव्येत्रदेश्य विद्येष्ठपतिभासतम् । तद्येष्ण मत दुवैः — लगीयः कारु १ । ६ विद्येषः । ६ प्रस्थाः कारिकाया उत्तरार्थीयस्य मतः "इव्यन्यांवयामान्यांविधेष्यादीस्यवेदम् । १ ० व्यान्यास्यां

<sup>1 &#</sup>x27;शाब्द' इति भा प्रतिपाठ: ।

मेव स्पष्टत्वम्, स्वानुभवप्रसिद्धं चैतत्सर्वस्यापि परीक्षकस्येति नातीव निर्वाध्यते"[न्यायविनि० वि० का० ३]इति । तस्मात्सुष्ट्रक्तं विश्वदप्रतिभासात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति ।

### [सौगतीयप्रत्यक्षस्य निरासः]

§ ३. ""कल्पनापोडमञ्चान्तं 'प्रत्यक्षम्" [स्वायबिन्दु पृ० ११] इति तायागताः" । ग्रन्त हि कल्पनापोडप्येन सविकल्पकस्य व्यान्त्रातः, क्षञ्चान्तमिति पदेन त्वाभातस्य । तथा च समीचोनं तिकल्पक प्रत्यक्षमित्युक्तं भवति ; तदेतद् बालकेष्टितस्; निविकल्पकस्य प्रामाण्यमेव दुलंभम्, समारोपाविरोधित्वात्, कृतः प्रत्यक्षत्वम् ? व्यवसायारकस्यव प्रामाण्यव्यस्थापनातः ।

१ तथा चौक्तम्— विश्वदन्नानात्मकं प्रत्यक्षम्, प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विश्वदन्नात्मकं तन्त्र प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विश्वदन्नात्मकं तन्त्र प्रत्यक्ष यथाऽनुमानादिन्नानम्, प्रत्यक्षं च विश्वदाच्यासितम्, तस्माडियम्बत्तात्मक्षमिति । — प्रमाणपरी० पृ० ६७ । २ 'प्रत्यिसायस्यायस्यायस्यात्मक्षमिति । करूना, तयाप्रावेदन्, कर्ष्यनात्समायकृष्यसित्ययंः । 'तत्र यन्त्र भ्राम्यति तदभ्रान्तम् 'न्यायविन्दुटीका पृ० १२ ।
३ 'प्रत्यकं कर्ष्यनापीडम् । यज्ञानमयं कृष्याते नाम-नात्यादिकरुपनारहितं
तदभाकं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम् — स्यायक्ष ० पृ० ७, 'प्रत्यकं करणनाः प्रति ।
पेत्रं नाम-नात्यायसयुत्तम् — प्रमाणवि का० ३ । ध्रवेदं बोध्यम्—करनापोडं प्रत्यक्षम् ' इति विग्नापस्य प्रत्यक्षतक्षमम्, प्रभ्रान्तविशेषणपहितं
तु पर्मकीर्तः । ४ तथागतः सुनतो बुढ इत्यनपर्यन्तरम्, तदनुपायिनो ये ते
ताथागता बौद्धाः । ४ व्यवच्छेदो निराण इति यावत् । ६ मिष्याक्षानस्य । ७ फितलक्षणं प्रदर्शयति सभा विति । ६ निरक्षयास्करसम्

§ ४. 'नतु निर्विकत्यकमेव प्रत्यक्षप्रमाणमर्थजत्वात् । तदेव' हि 'परमार्थमस्वजवणजन्य न तु सविकत्यकम्, तस्यापरमार्थ- भूतसामान्यविधयत्वेनार्थजत्वाभावादिति वेत्; न'; प्रयंत्याचोक- वज्जानकारणत्वानुपपतः । तव्या-अन्यव्यव्यतिरकगम्यो हिं कार्यकारणभावः । तत्रालोकस्तावन्न ज्ञानकारणम्, 'तदभावेऽपि नक्तञ्चराणां मार्जीरादीनां ज्ञानोत्यतः, 'तदभावेऽपि विचेषक्तः विद्याप्ति । 'वेद्वर्योऽपि न ज्ञानकारणम्, 'तदभावेऽपि केशमशकादिज्ञानोत्यतः' । तथा च कुतोऽर्यजत्व ज्ञानस्य ? तदुक्त परीक्षामुक्ते—''नार्यालोको कारणम्' [ २-६ ] इति । प्रामाण्यस्य वार्याव्यविमार्वार एव "निवन्धनं न त्वर्यजन्यत्वम्,

इत्यादिना निश्चयात्मकस्यैव ज्ञानस्य प्रमाण्य व्यवस्थापितम् ।

१ नीवः प्रकृते निष्विति । २ परमार्थमुनं न्सनक्षणेन जन्यं 'परमार्योक्कृतिम्मनरारोपेत रूपम्, तेनास्त्रीति त्यापंत्रत् । य एवायं सीनधानासिन्धानाभ्या स्कृद्धसम्बद्धः च प्रतिनात करोति यसार्थसन् स
एव । स एव च प्रत्यक्षित्रसम्य स्वतः स्वतः व्यवक्षत्रम् — स्वापविद टी० कृ ९ २३, 'प्यर्योक्तासम्य तरेव स्वतः कार्यासित, सामान्यनकाण च ततो विरयेतम्'— प्रमाणस्य पृ० ६ । ३ जैन उत्तरस्वित । प्रमाययध्यतिकास्य विता न कार्यकारणभावावनम् इत्येत्वस्यक्षत्री द्वि सक्यः । ५ प्रात्नोकास्योदी । ६ धानोकसद्भावेऽपि । ७ उनुकादीनाम् । = मानो-त्यर्यसम्यात् । ६ धानोकसद्भावेऽपि । ११ केशोपद्कादि-सानस्य भावत् । १२ तदभाववद्व्तितः व्यभिचारस्विद्मन्नोऽव्यभिचारः । तत्यरेनात्रमं साह्यः ११३ कारण प्रतोककांस्यक्षः ।

<sup>। &#</sup>x27;एतदेव हि' इति द प्रतिपाठ:।

स्वसंवेदनस्य विषयाजन्यत्वेऽपि प्रामाण्याभ्युपगमात् । न हि किञ्चित्स्वस्मादेव जायते ।

§ ४. 'नन्वतज्जन्यस्य ज्ञानस्य। कथं 'तत्प्रकाशकत्वम् ? इति चेत्; 'घटाद्यजन्यस्यापि प्रदोपस्य तत्प्रकाशकत्वं दृष्ट्वा सन्तोष्ट- व्यमायुष्मता'। अप्य कयमयं विषयप्रतिनियमः'? यदुत 'घटजा- नस्य घट एव विषयो न पटः' इति । अर्थजन्वं हि विषयप्रतिनियमकारणम्, तज्जन्यत्वात् तिद्वयप्रयिति । तत्तु 'भवता नाऽभ्युपगम्यते इति चेत्; योग्यतैव विषयप्रतिनियक्तरणस्यित् सूमः'। का नाम योग्यता ? इति । उच्यते—स्वावरणक्षयोपः समः। तदुक्तम्—''स्वावरणक्षयोपशम्यतया हि प्रति- नियतमर्थं व्यवस्थापयिति''' [परीका० २-६) इति ।

१ बौद्धैः । २ प्रत्र बौद्धः पुनराशकूते निस्ति । ३ प्रयं भावः —यदि ज्ञान प्रयांनीत्यव्यते तहि कपमर्थप्रकाशकं स्यात् ? तदेव हि ज्ञानमर्थ- प्रकाशकं यदर्यजन्यम्, प्रज्ञत्यते तु तस्यात्रं विषयो विषयो हित्य विषयः स्ति वचनात् । ४ उत्तरप्रति—पदाश्चलन्योऽपि हि यथा प्रदीपः घटादिप्रकाशको भवति तथा ज्ञानमप्यर्याजन्य सत् प्रयंप्रकाशकानिति किमनुपपन्तम् ? प्रयंद्य ज्ञानकारणव्यित्तरात् पूर्वमेव कुतस्ततो नात्र किम्बद्धन्तीयमस्ति । १ सन्तीषः करणीयो भवता । ६ प्रमुक्तानस्य प्रमुक्त एव विषयो नान्य इति विषयप्रतिनियमः, स न स्याव्यदि ज्ञानस्यार्थ स्त्रत्यस्य । च ज्ञेन । च जेने । ६ जैनाः । १० प्रतिनियतार्थवस्यापको हि तत्यदादरणक्षयोपश्चारोऽर्थ- इत्यवाहरूदः । तदुक्तम्—'तल्लक्षणयोग्यता च शक्तिरेव । सैव ज्ञानस्य

<sup>1</sup> मा प मु प्रतिषु 'मन्यस्य' इति पाठः । 2 द प्रतौ 'इति' पाठो नास्ति :

६ ६. 'एतेन 'तदाकारत्वात्तत्प्रकाशकत्वम्' इत्यपि प्रत्युक्तम्'।
 प्रतदाकारस्यापि प्रदीपावेस्तत्प्रकाशकत्ववर्शनात् । ततस्तदा कार'वत्तज्जन्यत्वमप्रयोजकं प्रामाण्ये । 'सविकत्पकविषयभृतस्य

प्रतिनियतार्थव्यवस्थायामञ्जम् नार्थोत्पत्यादि ।'—प्रमेयक० २-१०, 'योग्यताविशेषः पुन. प्रत्यक्षस्येव स्वविषयज्ञानावरण-वीर्यान्तरायक्षयोप-श्चमविशेष एव'—प्रमाणपरीक्षा ए० ६७।

१ धर्भज्यताया निराकरणेन, योग्यतायास्त्र प्रतिनिधतार्थध्यवस्थापकलवसमर्थन । २ निरस्तम् । ३ इत्य च तत्ताकारत्वं तज्ज्वत्वव कोभयमपि
प्रमाणे प्रभिक्षकिमित वोध्यम् । ४ इन्दां क्तम्स्विक्तम् व्यक्तिमित वोध्यम् । ४ इन्दां क्तम्यस्य प्रमाणावाधिवत्वात्ररामार्थलये । यदि न केनािप प्रमाणेन बाच्यते
तत्परामार्थत्व प्रमाणवाधिवत्वात्ररामार्थलये । यदि न केनािप प्रमाणेन बाच्यते
तत्परामार्थत्व, यथा भवदिभागतः स्वलकाथम्, प्रमाणावाधिव च सामान्यम्,
स्वमान्यत्वात्वत्व, व्यक्ति विचित्रं (स्वलकाण्वस्ः) स्वेनासामार्थ्यार्थत्वत् । किञ्च, पर्यवेद हि विचेषः (स्वलकाण्वस्य) स्वेनासामान्यार्थार स्वेनााचारांग्येन स्येण सदुवारिणामात्मना विवेचारस्यनिन्
सामान्यार्थार स्वतकाणस्येन विवेचाद् भिवर्तः ? यथा च विवेषः स्वासर्विक्रया कृतं व्यावृत्तितानालकाणांक्रियाकारी तथा सामान्यमपि
स्वामयंक्रियानव्यवाननवाणा कुतं क्ष्यमर्थिक्याकारी तथा सामान्यमपि
प्रमार्थार्थेक्याम्यवानानवाणा कुतं क्ष्यमर्थिक्याकारी तथा सामान्यमपि
प्रमार्थार्थक्याम्यवानानवाणा कुतं क्ष्यमर्थिक्याकारी तथा सामान्यमिरि
सामान्यविवाराम्याना वस्तुनी गलावेस्त्रभेषभोगात् । इत्यर्थाक्याकारित्वनार्थि तयोरभेदः सिद्धः । – क्षरस्य कृतः १२ १ । तती यद्वस्तं वर्षक्रीताना—

यदेवार्थिकयाकारि तदेव परमार्थसत् । ग्रन्थत्संवृतिसत् प्रोक्ते ते स्वसामान्यलक्षणे ॥' सामान्यस्य परमार्थस्वमेव, श्रवाधितत्वात् । प्रत्युत सौगताभिमत एव स्वलक्षणे विवादः । तस्मान्न निर्विकल्पकरूपत्वं प्रत्यक्षस्य ।

[नैयायिकाभिमतस्य सन्तिकर्षस्य प्रत्यक्षत्विनरासः ]

- § ७. 'सन्निकर्षस्य च यौगाभ्यूपगतस्याचेतनत्वात कृतः'प्रमि-तिकरणत्वम्, कृतस्तरां प्रमाणत्वम्, कृतस्तमां प्रत्यक्षत्वम् ?
- ६ c. 'किञ्च, रूपप्रमितेरसन्निकृष्टमेव चक्षुर्जनकम्, श्रप्राप्य-कारित्वात्तस्य । ततः सन्निकर्षाभावेऽपि साक्षात्कारिप्रमोत्पत्तेर्न सन्निकर्षरूपतैव प्रत्यक्षस्य। न चाप्राप्यकारित्वं चक्षुषोऽप्रसिद्धम्, प्रत्यक्षतस्तथैव' प्रतीते:। नन् 'प्रत्यक्षागम्यामपि चक्षुषो विषय-प्राप्तिमनुमानेन साधियध्यामः परमाणुवत् । यथा प्रत्यक्षासिद्धो-ऽपि, परमाणुः कार्यान्यथानुपपत्त्यानुमानेन' साध्यते तथा 'चक्षुः

प्राप्तार्थप्रकाशकं "बहिरिन्द्रियत्वात् त्वगिन्द्रियवत्' इत्यनुमानात् तन्तिरस्तम्; 'सामान्यलक्षण-स्वलक्षणयोहि भेदाभावातु'-ग्रब्टस० पृ० १२१

१ इन्द्रियायार्थयोः सम्बन्धः सन्तिकर्षः । २ भ्रज्ञाननिवृत्तिरूपप्रमां प्रति करणत्वं प्रमितिकरणत्वम् । तच्च सन्निकर्षस्य न सम्भवति, जडत्वात् । प्रमिन तिकरणत्वासम्भवे च न तस्य प्रमाणत्वम्, प्रमाकरणस्यैव प्रमाणत्वाम्युपगं-मात् । तदभावे च न प्रत्यक्षत्विमिति भावः । ३ दोषान्तरमाह किञ्चेति । चक्षाहि ग्रसम्बद्धमेव रूपज्ञानस्य जनकं भवति, त्रप्राप्तार्थप्रकाशकत्वात् । न हि चक्षः पदार्थं प्राप्य प्रकाशयति, श्रपि तु दूरादेव । ४ श्रप्राप्यकारित्व-स्यैव । ५ प्रत्यक्षेणापरिच्छेखाम् । ६ 'परमाणुरस्ति द्वचणुकादिकार्योत्पत्त्य-न्यथानुपपत्तेः' इत्यनुमानेन । ७ वहिःपदं मनोव्यवच्छेदार्थम्, मनो हि न बहिरिन्द्रियं तस्यान्तःकरणत्वात् । तज्वाप्राप्यकारीति । अत्र व्याप्तः-यद्व-हिरिन्द्रियं तत्प्राप्तार्थप्रकाशकम्, यथा स्पर्शनेन्द्रियम् । यन्न प्राप्तार्थप्रका- प्राप्तिसिद्धः । प्राप्तिरेव हि सन्निकर्षस्ततो न सन्निकर्षस्या-व्याप्तिरिति चेत्; न; ग्रस्यानुमानाभासत्वात्' । तद्यथा —

६ ९. चतुरित्यत्र कः पक्षोऽभिन्नेतः ! ? कि लौकिकं चलुर-तालोकिकम् ? 'माधं हेतोः 'कालात्यापिष्टत्वम्, गोलकास्य-स्या लौकिकचलुचा तिवयप्राप्तेः प्रत्यक्षवाधितत्वात् । द्वितीये' त्वाल्यपारिद्धः, धलौकिकस्य' चलुचाश्चाऽप्यसिद्धः । शाखा-युवादीधिति' समानकाल' बहुणा2न्ययानुपपत्तेष्व चलुप्रप्राप्य-कारीति निर्वाते । तदेवं सिक्कर्षाभावेऽपि चलुचा रूपप्रतीत-णायत इति सिक्कर्षाऽज्यापक' त्वात्प्रत्यक्षस्य स्वरूपं न भवतीति स्थितम् ।

§ १०. ''ग्रस्य च प्रमेयस्य प्रपञ्चः'' प्रमेवकमलनार्त्तण्डे

शकं तन्त बहिरिन्द्रिम्, यथा मनः, बहिरिन्द्रयं चेद चक्षुः, तस्मात्प्राप्ता-र्थप्रकाशकमिति भावः ।

१ सदोपानुमानत्वमनुमानाभासत्वम् । २ स्वीकृतौ मवता योगेन । ३ प्रयोग येशे । ४ वाधितपक्षातन्तदं प्रयुक्ती हि हेतुः कालात्वापविष्ट उच्यते । ४ १ उत्तरविकत्ये—स्वानिकः चस्तुरित्यम्पुपनाने । ६ किरणस्यस्य । ७ मुपादीधिति—चन्द्रमाः । ६ शासाचन्द्रमसीस्तुत्यकालमङ्ग्यं दृष्टं तती आयते चसुरप्राप्यकारीति । प्राप्यकारित्वे तु कमाव एव तर्योपद्रवृष्टं स्थात न गुण्यत्, परं गुणपत्योगेहृतं सर्वजनसाधिकमिति भावः । ६ सम्यापित्वो-चरुद्यस्ता । १० एतस्य सानकस्रोप्राम्याधिवस्यम् । ११ विस्तरः ।

<sup>1 &#</sup>x27;क्षस्य' इति म मुत्रत्योः पाठः । 2 'ब्रहणाद्यन्यथानु' इति श्राम प मुत्रतिपाठः । 3 श्राम म् प्रतिष् 'च' पाठो नास्ति ।

[१-१ तथा २-४] सुलभः'। संग्रहम्रन्थत्वात्तु नेह्' प्रतन्यते'। एवं च न सौमताभिमतं निर्विकल्पं प्रत्यक्षम्, नापि यौगाभिमत इन्द्रियार्थसन्निकर्षः'। कि तिहि? विशदप्रतिभासं ज्ञानमेव प्रत्यक्षं सिद्धम् ।

[प्रत्यक्षं द्विषा विभज्य सांव्यवहारिकस्य लक्षणपुरस्सरं भेदनिरूपणम्]

१८८ ता द्विषा विषयं शाल्यवहारिकः परामाध्यकं वित । तत्र देशतो विशदं साव्यवहारिकं पारमाधिकं वित । तत्र देशतो विशदं साव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । यज्ञानं देशतो विशदं साव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । यज्ञानं देशतो विशदं साव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । यज्ञानं देशतो विशदं साव्यक्षम् । यज्ञानं देशतो विश्वयम् — अवग्रहः, ईहा, अवायः, धारणा चेति । 'तत्रेनिद्रयार्थ-समवधानसमन्तरसमुत्यसत्तालोचनान्तरभावी सत्ताज्ञा-न्तरजातिविधिष्टवस्तुम्ही' आनविद्योषोऽव्यहः—यथाऽयं पुष्व दति । नाऽयं संशयः, 'विषयान्तर्यक्ष्येत्रस्ति 'स्वविषयपिनश्चा-कृत्यात् । 'तद्विपरीतलक्षणो ह संशयः । 'यद्वाज्ञवात्कक्ष्य-'अनेकार्योतिविध्वतःऽपयुः वासारस्कः संशयस्तद्विपरीतोऽवयहः''

१ मुबोधः। २ प्रत्र न्यायदीपिकायाम् । ३ विस्तायंते । ४ प्रत्यक्ष-मिति सम्बन्धः । १ साम्यवहारिकप्रयक्षम् । ६ प्रवस्त्रार्थिषु मध्ये । ७ हिन्द्यार्थयोः समवधानित्रातः सम्बन्ध इति यानव्, तत्परनावुत्यनाो यः सत्तालोननरूपः सामान्यप्रतिमासस्तर्वयानन्तरं जायमानः, प्रय नावान्तर-सत्ताविकिष्टवस्तुष्ठाहको यो ज्ञानविषेषः सोऽवभह् इति भावः । ६ स्ववि-ययात्य्यो विषयो विषयान्तरम्, तस्य व्युदासो व्यवच्छेदरनेन स्वविषयाति-रिक्तविषयम्यवन्छेदेन । ६ स्वविषयभूतरपार्यक्रकोटिनित्रचायसो ह्यवद्यहः । १० प्रवस्त्रहासर्वेषा विपरीतः संवादः । १९ ष्रवस्तृ-सश्ययोभेदस्यास्य तत्त्वार्यराजवन्निकोयं लक्षणं श्रद्यायति यदिति । १२ प्रवसर्थः—नानायं-

<sup>1 &#</sup>x27;तत्कियत्प्रकारं, तद्विविघं' इति म प्रतिपाठः ।

[ १-१४-६ ] इति । 'भाष्यं च-"संघयो हि निर्णय-विरोधी नत्ववग्रहः'' [ १-१४-१० ] इति । अवग्रहग्रहोता-थंसमुद्भृतसंग्रयिनराद्याय यतनमीहा'। तद्यथा--पुरुष इति निश्चितेऽयं किमयं दाक्षिणात्यं उतौदीच्यं इति संग्रये सति दक्षिणात्येन भवितव्यमिति तन्निरासायेहास्यं ज्ञानं जायत इति । भाषादिविशेषनिज्ञानाद्यायातम्यावगमनमवायः, यथा दाक्षिणात्य एवायमिति । 'कालान्तराविस्मरणयोग्यतया तस्यैव

विषयकः, ग्रानिश्चयात्मकः, विषयान्तराध्यवच्छेदकः संशयः । भवप्रहस्तु तद्विपरीतः — एकार्यविषयकः, निश्चयात्मकः, विषयान्तरध्यवच्छेदकश्चेति ।

तिह्नपरीतः—एकार्यविषयकः, निरुषधात्मकः, विषयान्तरस्थवन्नस्थितः । १ तत्वार्यनाव्यान्तिकभाष्यम् । २ स्तित संवर्षे पदार्थस्य निर्णयो न भवति, प्रवयहे तु भवत्येवित भावः । ३ नतु कथमीहाया ज्ञानकम् । यति, हिहाया इच्छास्थत्यान्त्रेष्टात्मकत्वाद्वाः, मैवमः, देहा विज्ञात्वा, सा च विचारस्था, विचारस्थ ज्ञानम्, नातो कश्चित्रशेषः । तथा चोक्तम्— 'ईहा उद्या वर्षेः परीक्षा विचारणा जिज्ञात्वा इत्यनस्थितः । 'तत्वायां पित्र गावः । पितः । पित्र गावः । पितः । । पितः । पितः

तस्वाधंत्रतोकवा॰ १-१४-१६, २०, २२, 'ईहा व यद्यपि वेष्टोच्यते तवापि वेततस्य तेति ज्ञानस्थेति वुक्तं प्रत्यकोदत्वमस्याः'—प्रमाणमी० १-१-२७, 'इहा-पारण्योजनियायानत्वात् ज्ञानक्ष्यतोलेया'—प्रमाणमी० १-१-१३६। ४ दक्षिणदेवीयः। १ उत्तरदेवीयः। ६ अनुभवकालाद्भिल-कातः कालान्तरमागांसिकस्य हस्यक्षंः। ज्ञानं धारणा । यद्वशादुत्तरकालेऽपि स1 इत्येवं स्मरणं जायते ।

§ १२. ननु पूर्वपूर्वज्ञानगृहीतार्षप्राहकत्वादेतेषां धारावाहिक-वदप्रामाण्यप्रसङ्घ इति चेत्; न; निषयभेदेनागृहीतप्राहक-त्वात् ।तथा हि—योऽवपहस्य विषयो नातावाहायाः, यः पुनरोहाया नायमवायस्य, यश्चायास्य नैय2 धारणाया इति परिखुद्वप्रति-भानां कुलभमेवेतत् । 'तदेतत्वत्वप्रहायिचनुष्ट्यमपि यदेन्द्रयेण लय्यते तरेहिद्वप्रत्यक्षामित्युच्यते,यदापुनरिन्द्रयेण तदाऽनिव्दिय-प्रत्यक्षं गीयते'। इन्द्रियाणि स्पर्शन-सन-झाण-चक्,श्लोबाणि पञ्च, प्रतिन्द्रियं तु मनः। तद्वप्रनिमत्तक्षमिदं 'लोकसंस्थवहारे प्रत्यक्षामि-ति प्रसिद्धत्वात्सांव्यवहारिक'प्रत्यक्षमुच्यते । तदुक्तं परोक्षामुक्को-

<sup>1 &#</sup>x27;स एवेत्येव' **द प** प्रतिपाठः । 2 'नैव' इति म प्रतिपाठः । 3 मा म म प्रतिष 'परीक्षामुक्षे' इति पाठो नास्ति ।

"इन्द्रियानिन्द्रियनिमत्तं देशतः सांव्यवहारिकम्" (२.४) इति । इदं बामुल्यप्रत्यक्षम्, उपचारसिद्धत्वात् । वस्तुतस्तु' परोक्षमेव, मित्रज्ञानत्वात् । कुतो नु खल्वेतन्मित्रज्ञानं परोक्षमिति ? उच्यते— "आखे परोक्षम्" । त्वाचन्यंदृः १-११ इति सूत्रणात्। । आखे मति-श्रुतकाने परोक्षमिति हि सूत्रायंः। उपचारमूलं पुनरत्र देशतो वैश्वामिति कृतं विस्तरेण।

#### [पारमार्थिकप्रत्यक्षं लक्षयित्वा तद्भीदानां प्ररूपणम्]

§ १३. सर्वतो विश्वदं पारमाधिकप्रत्यक्षम् । यञ्ज्ञानं साक-त्येन' स्पष्टं तत्पारमाधिकप्रत्यक्षम्, मुख्यप्रत्यक्षमिति यावत् । 'तत् विविधम्—विकलं सकलं च । तत्र कतिपयविषय विकलम् । 'तदिषि विविधम्—प्रविधिज्ञानं मनःपर्ययक्षानं च । तत्राविधिजाना-वरणक्षयोपश्चमाव्वीयन्तिरायक्षयोग्शमसहकृताञ्जातं रूपिद्रव्य-मात्रविषयमविधिज्ञानम्। मनःपर्ययक्षानावरण-वीयन्तिरायक्षयोप-

१ ननु यदि प्रकृतं ज्ञानममुख्यतः प्रत्यक्षं तहि मुख्यतः कि स्पादित्यत स्राहु बस्तुतिस्थिति । २ हिन्यानिन्द्रयजन्यज्ञानस्योपचारतः प्रत्यक्षत्वक्यने निमित्तम् । ३ सामस्त्येन । ४ पारमार्थिकप्रत्यक्षम् । ४ विकत्यमिपं प्रत्यक्षम् । ६ स्रविधः सीमा मर्योदा इति यावत् । स विषयो यस्य ज्ञानस्य तदवधिः ज्ञानम् । अत एवेदं ज्ञानं सीमाज्ञानमपि कस्यते । 'धवायन्ति जञ्जतीत्य-वायाः पुराणाः, तान् दवाति ज्ञानातीत्यविधः' ४ ४ 'प्रवधानम् प्रविधः । कोऽथः ? स्रधस्ताद्वहृतरविषयस्रहणादविधक्यते, देवा सत्वविद्यानोन

<sup>1</sup> सूत्रभणनात्' इति म प्रतिपाठः । 2 'चेति' पाठो म झा मु प्रतिषु ।

शमसमुत्यं परमनोगतार्थविषयं मनःपर्ययज्ञानम्'। मतिज्ञानस्ये-वाविभमनःपर्यययोरवान्तरमेदाः' तस्वार्थराजवान्तिक-क्लोकवा-निकभाष्याभ्यामवगन्तव्याः'।

सप्तमनरकपर्यन्तं पश्यन्ति । उपरि स्तोकं पश्यन्ति, निजविमानध्वजदण्ड-पर्यन्तमित्ययः ।'—तत्त्वार्षबृ० खु० १-६ । 'अवाश्वानात् (पुद्गलपरिज्ञा-नात्) अविख्यन्तविषयत्वाद्वा(रूपिविषयत्वाद्वा)अविधः।' सर्वोर्षे० १-६ ।

१ परिकीयमनोगतोऽथों मन इत्युच्यते, साहचर्यात्तस्य पर्यक्षणं परि-गमनं मनःपर्ययः ।' सर्वार्षे० १-६ । २ प्रभेदाः । ३ तदित्यम---'अनुगा-स्यननुगामिवद्धंमानहीयमान।बस्थिताऽनबस्थितभेदात षडविघोऽवधिः X X पुनरपरेऽवधेस्त्रयो भेदाः -- देशावधिः, परमावधिः, सर्वावधिश्चेति । तत्र देशावधिस्त्रेघा---जघन्यः, उत्कृष्टः, ग्रजधन्योत्कष्टश्चेति । तथा परमा-विधरिप त्रिधा (जघन्यः, उत्कृष्टः, अजघन्योत्कृष्टश्च) । सर्वाविधरिव-कल्पत्वादेक एव । उत्सेघांगलासंख्येयभागक्षेत्रो देशावधिर्जघन्यः । उत्कृष्टः कत्स्नलोकः । तयोरन्तरालेऽसंख्येयविकल्प ग्रजघन्योत्कच्दः । परमावधिर्ज-घन्य एकप्रदेशाधिकलोकक्षेत्र: । उत्कष्टोऽसंख्येयलोकक्षेत्र: ग्रजधन्योत्कष्टो मध्यमक्षेत्रः । उत्कृष्टपरमावधिक्षेत्राद् बहिरसंख्यातक्षेत्रः सर्वावधिः । वर्द्ध-मानः, हीयमानः, अवस्थितः, धनवस्थितः, अनुगामी, धननगामी, अप्रति-पाती, प्रतिपातीत्येतेऽष्टौ भेदा देशावधेर्भवन्ति । हीयमान-प्रतिपातिभेद-बर्ज्या इतरे वडभेदा भवन्ति परमावधेः । अवस्थितोऽनुगाम्यननुगाम्यप्रति-पातीत्वेते चत्वारो भेदाः सर्वावधेः ।'-तस्वार्थवा० १,२२,४ । 'ब्रनुगाम्यननु-गामी वर्द्धमानो हीयमानोऽवस्थितोऽनवस्थित इति वडविकल्पोऽवधिः संप्रति-पाताप्रतिपातयोरत्रैवान्तर्भावात् । देशावधिः परमावधिः सर्वावधिरिति च परमागमप्रसिद्धानां पूर्वोक्तयुक्त्या सम्भावितानामत्रोपसंग्रहात् ।'-तत्त्वार्थ-इलो० भा० १-२२-१० । 'स मनःपर्ययो द्वेषा । कृतः ?सूत्रोक्तविकल्पात् । ऋजुमतिविपुलमतिरिति × × आद्य ऋजुमतिम्नः पर्ययस्त्रेघा । कृतः ? ऋज्मनोवायकायविषयभेदात् । ऋज्मनस्कृतार्यज्ञः, ऋज्वायकृतार्थज्ञः,

§ १४. सर्वद्रव्ययययिविषयं सकलम्' । 'तच्च 'घातिसंघात-निरवशेषघात-।समुन्मीलितं केवलज्ञानमेव । "'सर्वद्रव्ययययिषु केवलस्य'" [तत्त्वार्थमु० १-२६] इत्याज्ञापितत्वात्2 ।

१४. तदेवमविध-मनःपर्यय-केवलज्ञानत्रयं सर्वतो वैशद्यात्
 पारमाधिकः अत्यक्षम् । सर्वतो वैशद्यं 'चात्ममात्रसापेक्षत्वात ।

१ पारमाधिकप्रत्यक्षमिति सम्बन्धः । २ सकलप्रत्यक्षम् । ३ षातिना ज्ञानावरण-वर्शनावरण-मोहितीयान्तरायकर्मणां संवातः समूहत्तस्य तिर्ववेषण सामस्त्येन पातनात् क्षयात्मपुग्मीलितं जातािमत्यवः । ४ सर्वे महणं निरववेषयप्रतिपर्यापं । ४ सर्वे महणं निरववेषयप्रतिपर्यापं । ४ सर्वे महणं निरववेषयप्रतिपर्यापं प्रत्यापं प्रतन्ताः, तेषु निरववेषये केवलज्ञानविषयनिवन्य इति प्रतिपर्यापं सर्वप्रहणम् । यावाित्योकालोकस्वभावोऽत्रत्तस्तावन्तोप्रन्तानन्ता यद्यपि स्मुस्तापि ज्ञानुस्यस्य सामध्यमस्तीत्यपरिमत्याहास्यः केवलज्ञानं विदित्यम् । तस्याप्त्राप्ते अत्याप्तिन्यः (सम्बन्धः) हित्त देषः । ६ सत्याप्तिवन्यः (सम्बन्धः) हित्त देषः । ६ सात्यानस्योपरेवािति त्रीणं ज्ञानान्युरपर्यान्ते, नेन्द्रियानित्यापेक्षा ध्वासित् । उत्तरं च—''''' स्त्रत्याप्ति प्रतास्यापेक्षा प्रवासित । उत्तरं च—''''' स्त्रत्याप्ति स्वास्याप्ति । अत्तरं च—'''' स्त्रत्यापिता प्रवासित । उत्तरं च—'''' स्त्रत्यापिता प्रवासित । उत्तरं च—'''' स्त्रत्यापिता स्वासित । उत्तरं च—''' स्त्रत्यापिता स्वासित । उत्तरं च—''' स्त्रत्यापिता स्वासित । उत्तरं च—'प्रत्याप्ति स्वास्याप्ति । स्त्रत्यापीति स्त्रत्यापीति स्त्रत्यापीति । स्त्रास्यापीति स्त्रत्यापीति । स्त्रास्यापीति । स्वास्यापीति । स्त्रास्यापीति । स्त्रास्यापीति । स्वास्यापीति । स्त्रास्यापीति । स्वास्यापीति । स्त्रास्यापीति । स्त्रा

<sup>1</sup> म मु प्रत्योः 'घातनात्' इति पाठः । 2 'इत्यादिज्ञापितत्वात्' इति व प्रतिपाठः । 3 'पारमार्थिकं प्रत्यक्षं' इति म मु प्रतिपाठः ।

§ १६. 'नन्वस्तु केवलंस्य पारमाध्विकत्वम् प्रविच-मनःपर्यय-योस्तु न युक्तम्, विकलत्वादिति चेत्; न'; साकत्य-चैकत्ययोदन विषयोगाधिकत्वात्'। तथा हि-सर्वद्रव्ययपायिविषयमिति केवलं सकलम्। अविच-मनःपर्ययो तु कतिपयविषयत्वादिकलौ। नैता-वता तयोः पारमाधिकत्वच्युतिः'। केवलवत्त्योरिप वैद्याद्यं स्व-विषये साकत्येन समस्तीति ताविष पारमाधिकावेव'।

# [ ग्रवध्यादित्रयस्यातीन्द्रयप्रत्यक्षत्वप्रतिपादनम् ]

§ १७. 'कश्चिदाह–''ग्रक्षं नाम चक्षुरादिकमिन्द्रियम्, °तत्

क्षयोपशमातिशयवशात्स्वविषये परिस्फुटत्वादिति क्रूम.।'—**भष्टस०** पृ. ५० ।

प्रतीत्य 'यदुत्पश्चते तदेव प्रत्यक्षमुचितम्, नात्यत्'" [ ] इति; 'तदसत्; प्रात्ममानसापेक्षाणामविष्मनःपर्ययकेवलानामिन्द्रियनिरपेक्षाणामिष प्रत्यत्वाविरोधात् । स्पष्टत्वमेव हि
प्रत्यक्षत्वप्रयोजकं नीह्यजन्यत्वम्'। स्रत एव'हि मतिश्रुताविषमनःपर्ययकेवलानां ज्ञानत्वेन 'प्रतिप्रकानां मध्ये "आर्थे परोक्षम्"
[तत्त्वार्थत्व १-११] "प्रत्यक्षमन्यत्" [तत्त्वार्थत्व १-१२] इत्याव्योमेतिश्रुतयोः परोक्षात्वकथनमन्येषां त्वविष्मनःपर्ययकेवलानां
'प्रत्यक्षत्वाचोषितः।

१ दः कथं पुनरेतेषां प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वम् ? इति चेत्;
 स्टित" इति ब्रुमः ।

१ यज्ज्ञानम् । २ नेन्द्रियनिरपेक्षम्, तथा च नावच्यादिवयं प्रत्यक्षमिति वाङ्कित्रावायः । ३ तदयुक्तम् । ४ प्रत्यक्षतायां निकन्यनम् । १ यतो

हि 'यदि इन्द्रियनिमित्तमेव जानं प्रत्यक्षमिध्यते, एवं सत्याऽप्रत्यस्य प्रत्यक्ष
ज्ञान न स्वात् । न हि तस्विनित्यपूर्वोऽपोधिमारः ।—स्वर्षिक १-१२ ।

१ स्पट्टवस्य प्रत्यक्षत्वप्रयोजकस्वादेव, यत एव स्पष्टत्वं प्रत्यक्षत्वप्रयोजकः

तत एव इत्ययः । ७ क्षम्युप्पातानामवनाताामिति यावत् । - प्रत्यक्षत्व
प्रतिवादनं सङ्गतं मुन्तपाणम् । यदाह स्वकत्वकुर्वेवोऽपि 'झावे परोक्षमपर'

पत्यवं प्राहुराज्यसम् ।'—प्रायक्षिक काक '४४४ । १ स्वविध्यन-पर्यय
केवनानाम् । १० कथनयोग्यता, अपपदेश इति यावत् । ११ स्वत्यक्षम-पर्यय
केवनानाम् । १० कथनयोग्यता, अपपदेश इति यावत् । ११ स्वत्यम् प्रतिवानिमित्तं वाहस्यः

पत्यव्यक्षमञ्जस्य), न तु प्रवृत्तिनिमित्तम् । स्रतेन त्वकाश्चित्तवेन एकार्य
सम्वतमर्थसाक्षात्कारित्वं तक्षयेत तदेव च शब्दस्य (प्रत्यक्षमञ्जस्य) मृति-

§ १६. अयवा' ग्रक्षणोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा, तन्मात्रापेकोत्पत्तिकं प्रत्यक्षमिति 'किमनुपपक्षम्। 'ताहि इन्द्रिय-जन्यमप्रत्यक्षं प्राप्तमिति चेत्; हन्त विस्मरणशीलत्वं वत्सस्य'। अवोचाम खल्बौपचारिकं प्रत्यक्षत्वमक्षजज्ञानस्य'। ततस्तस्या-' प्रत्यक्षत्त्वं काम' प्राप्नोतु, का नो' हानिः। 'एतेन ''अक्षेभ्यः

१ यद्ययमाप्रहः स्याद्यहुपुर्त्तितिमित्तेनैव भाज्यमिति तदा तदप्याह्
भवविति । ययोवतं भीप्रभावन्त्रं रिप—पदि वा, अपुर्त्तितिमित्तमपत्रम्व
विवत एव । तथा हि—मकाक्ष्योऽयमित्त्र्यवत् झारमस्यि वर्तते, सक्योति
व्याप्पोति जानातीति अक्ष झारमा इति ज्युरान्तः। तमेव शीणोपशान्तावरणं
भीणावरणं वा प्रति नियतस्य जानस्य प्रस्पकाव्याताता सुच्देव ।'—
स्यायकु० १० २६ । २ नामुक्तमिति भावः । २ वालस्य, विस्मरणक्षीतः
प्रायो वाल एव भवति, प्रत उक्तं वत्सस्यति । ४ इत्द्रियजन्यज्ञातस्य ।
१ इत्यिवज्ञातस्य । ६ यथेट्य । ७ घरमाकम्—जैनानाम् । ६ भक्षमभ्यं
प्रतीत्य यदुराचित तत्रत्यक्षं इति, 'स्वमभ्यं प्रति वर्तत इति प्रस्थक्षम्'
इति वा प्रस्थक्षव्यन्तितस्यनं ।

<sup>1</sup> च्या प्रती 'किमनुपपन्नम्' इति पाटी नास्ति ।

परावृत्तं परोक्षम्" [ ] इत्यपि धतिविहितम्, ग्रवै-शद्यस्यैव परोक्षलक्षणत्वात् ।

§ २०. 'स्यादेतत् अतीन्द्रियं प्रत्यक्षमस्तोत्यितिसाहतम्;
'प्रसम्मावितत्वात् । ययसम्मावितमपि कल्प्येत, गगनकुमुमादिकमपि कल्प्य स्यात्; न। स्यात्; गगनकुमुमादेरप्रसिद्धत्वात्,
'प्रतीन्द्रियप्रत्यक्षस्य तु प्रमाणसिद्धत्वात् । तथा हि —केवलक्षानं
तावित्किञ्चित्रानां कपिलादीनामसम्भवदप्यहंतः सम्भवत्येव ।
सर्वज्ञो हि स भगवान ।

१ व्यावृत्त रहितमित यावत् । 'शक्षेम्यो हि परावृत्त परोक्षम्'— तत्त्ववार्षमध्यो०९० १८३ । २ निरत्सम् । २ यदाह्यक्रस्वकृष्यः—'दत्तरस्य (प्रविश्वदिनर्भासिनो ज्ञानस्य) परोक्षतां—त्वषी० स्वो० वि० का ३। प्रमानिद्वयव्यवासायमाशकृते स्वावेतविति । १ लोके स्वयु इण्डियेस्प्यन्-भव आनं प्रत्यक्षसायमाशकृते स्वावेतविति । १ लोके स्वयु इण्डियेस्प्यन्-भव आनं प्रत्यक्षस्य प्रसाद व, निर्वादान्यस्य स्वावं स्वावं सम्भवाति, तेषा साम्यवादिति भावः । ६ इत्य्रवित्यक्षस्यापि प्रत्यक्षज्ञानस्योत्यते सम्भवाद् । ति हि सुरुभान्यत्वव्यव्यक्षं ज्ञानमित्रिद्वरीः सम्भवति, तेषा साम्यवित्यक्षस्यात्वर्याः (भी० स्वो० मू० ४ स्त्री० ६ ५) इति सावत्व-ववनात् । न च तत्रवान प्रत्यक्षमेव नात्तिः, जोदनाप्रभवस्यात् । 'जोदना हि पूर्ता भवन्तः भविष्यन्त विष्रकृत्यस्यवेवजातीयक्षमर्भमवमामित्रुम्य परोक्षत्यात् । न हि शब्दसम्य जाति व्यव्यस्य साहादूर्यं च । प्रत्यक्षानं पृरोक्षत्यात् । न हि शब्दसम्यं जातं विद्यद्वसाद्वाद्यं च । प्रत्यक्षानं नु विश्वद साक्षाद्र्यं च । प्रत्य त्वारोः साक्षात्वेनाताक्षात्वेन भेदः ।

<sup>1</sup> श्रा प्रतौ 'इति चेन्न' इति पाठः । 2 म मु प्रत्योः 'गगनकुसुमादि'पाठः ।

[प्रासञ्ज्ञिकी सर्वज्ञसिद्धिः]

१२१. 'ननु सर्वज्ञत्वमेवाप्रसिद्धं किमुच्यते' सर्वज्ञोऽहॅिफिति,
 वविषवण्यप्रसिद्धस्य' विषयविशेषे' व्यवस्थापयिनुमशक्तेरिति
 चेत्;न; सुक्ष्मान्तरितदूरार्थाः कस्यचित्प्रत्यक्षाः, अनुमेयत्वात्,
 प्रग्न्यादिवत्, इत्यनुमानात्सर्वज्ञत्वसिद्धेः । तदुक्तं 'स्वामिभिमंहाभाष्यस्यादावान्तमोमांसाप्रस्तावे'—

सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयत्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसस्थितः ॥ [का० ४] इति। ।

§ २२. सूक्ष्माः स्वभाववित्रक्रष्टाः परमाण्वादयः, अन्तरिताः
कालवित्रक्रष्टा रामादयः, दूरा2 देशवित्रकृष्टा मेर्वादयः। एते

तथा चोवतं समन्तमद्भवामिभिः—'स्याद्वादकेवलज्ञानं सर्वतस्वप्रका-छाने । भेदः सालादसाक्षाच्चः……' प्राप्तमी । १०४ । सम्भवति च सुक्मादीना साक्षाद्वपं ज्ञानम् । साक्षात्कृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान् परि-च्छितित्त (केवलक्येन प्रत्यक्षेण केवली), नास्यतः (नागमात्) इति' (प्रवद्यक्त का० १०४) इति वचनान् । सनोज्ञीन्त्रियं प्रत्यक्षमस्तीनि युज्यते ।

१ सर्वज्ञाभाववादी भीमांसकद्यावांकद्रचात्र शङ्कृते निव्यति । २ भवता जैनेन । ३ कपिलाटीला मध्ये कॉस्मिटियदिष प्रप्रतीतस्य सर्वज्ञत्वस्य । ४ व्यक्तिविक्षेषे प्रहेति । ५ समन्तभद्राचार्यः । ६ देशनमाभिषाप्त-मीमांसाप्रकर्रके । ७ व्यवहिताः कालापेकोदेरव्यः ।

<sup>1</sup> द म म् प्रतिषु 'इति' पाठो नास्ति । 2 म मु प्रत्योः 'दूरार्थाः' पाठः ।

स्वभावकालदेशविप्रकृष्टाः पदार्था धर्मित्वेन विवक्षिताः । तैषां कस्यचित्रप्रत्यक्षत्वं साध्यम् । 'इह प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षत्वानिवयत्वम्, विवविष्यस्य' विववेऽज्युववारोषपतः । मृतुमेयत्वाविति हेतुः । मृत्ययादिवृद्धाः । मृत्यविद्धाः । मृत्यविद्

§ २२. 'म्रस्त्वेवं सूक्ष्मादीनां प्रत्यक्षत्विसिद्धिद्वारेण कस्यिचदशेषविषयं प्रत्यक्षज्ञानम् । तत्पुनरतीन्द्रियमिति कथम् ? इत्थम्—
यदि 'तञ्जानमेन्द्रियिक' स्यात् अशेषविषयं न स्यात्, इन्द्रियाणां
स्वयोग्यविषय एव ज्ञानजनकत्वशक्तेः । सूक्ष्मादीनां च 'तदयोग्य-

१ प्रवानुमाने । २ ज्ञानवर्मस्य प्रतिप्तासस्य, प्रयमाध्यः—'सुरुमादयः कस्यचिद्यत्वाः' इत्यत्र सुरुमादीनां यद्यत्यक्षत्वमुक्तं तद्वि प्रत्यक्षज्ञान-वृत्तिर्थमें न तु सुरुमादिष्यार्थवृत्तिस्तत्कयं सुरुमादीनां प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनं श्रीस्वामिममन्त्रप्रदावार्याणां सङ्गतम् ? प्रस्येदं समाधानम्—प्रत्यक्षत्वम्यत्रे-श्रीस्वामममन्त्रप्रदावार्याणां सङ्गतम् ? प्रस्येदं समाधानम्—प्रत्यक्षत्वात्रविषयत्वे-नोपवारतस्त्येषां प्रत्यक्षत्वमुक्तं 'षटः प्रतिप्रासते, यटः प्रतिप्रासतः पटस्य वा पद्मानम् 'इति भवति हि त्यवहारो न च घटस्य प्रतिप्रासतः पटस्य वा त्रस्यास्तानत्व्यत्वन घटपटादितिष्ठत्वसम्भवात्, धारसनो हि तद् पुणस्त्यापि त्या व्यवहारो भवत्येव । एवं प्रकृतेऽपि बोध्यम् । ३ बादिप्रतिवादिनाम् । ' प्रण्वादेतुमानविषयतायाम् । ४ पुनरिष प्रतीनिद्यप्रत्यक्षमायवात्वव्यक्तः स्वस्ववेसिति । इ. सर्वज्ञातम् । ७ इनिदयत्वम् । च इन्दिद्यायायाविषय-त्वात्, न होन्द्रियाणि सक्तस्वर्वाय् वातमुण्यत्वतिनुत्वस्य, सम्बद्धवर्त्वानावे-

<sup>1</sup> म म प्रत्योः 'प्रसिद्ध' पाठः ।

### त्वादिति । तस्मात्सिद्धं तदशेषविषयं ज्ञानमनैन्द्रियकमेव' इति। ।

विषयत्वात् । किञ्च, इन्द्रियाणि सक्त्सवांधसाक्षात्करणे वाषकायेव प्रावरणीनवन्धनत्वात् । तदुक्तम्—'मावेन्द्रियाणामावरणनिवन्धनत्वात् । कात्त्स्यतो ब्रागावरणसंबये हि भगवानतीन्द्रियत्वश्वभाक् सिद्धः। न चं सक्तावरणसंबये मावेन्द्रियाणामावरणनिवन्धनात् सम्यः, कार्याचावे कार्यानुगपसंबरे प्रबद्धतः पृष्ठ ४५। श्रीमाणिष्यनत्वात्याह्—'सावरणसं करणजन्यते च प्रतिवन्धसम्भवात्'परीक्षा०२-१३। प्रकारकृषेर्यरमुक्तम्—

कथिन्वत् स्वप्रदेशेव् स्यात्कर्यपटलाच्छता । संसारिणां तु जीवानां यत्र ते चलुरावयः ॥ साजात्कर्तुं विरोधः कः सर्वथाऽऽवरणात्यये ? । सत्यमर्थं तथा सर्वं यथाऽभृद्वा भविष्यति ॥'

न्यायवि० ३६१, ३६२ ।

स्वयंभस्तोत्र का० ७५।

षय 'न कश्चिद्धवभृदतीन्विषप्रत्यक्षभागुपतब्दो यतो भगवास्तया सन्माब्यते, इत्यपि न शङ्का श्रेयसी; तस्य सवभृतो प्रमुत्वाद । न हि भय-भृत्यास्य दृष्टो वर्मः सकतभवभृद्यभौ सन्भाविषतुं शक्यः, तस्य संसारिजन-प्रकृतिमम्यतीत्वात् ( 'प्रष्टमः पृ७ ४५) । कयं संसारिजनप्रकृतिमम्य-तीतोत्रमी ? इत्यत् प्राह—

मानुषीं प्रकृतिसभ्यतीतवान् देवतास्विपि च देवता यतः । तेन नाव परमासि देवता श्रेयसे जिनवृष प्रसीद नः ॥

तानत्तदसेषांविषयं ज्ञातमतीन्द्रयमेव, प्रशेषविषयत्वान्यधानुप्रपतिरित प्रययम् । प्रत्यक्षं विषयबागात्वकं 'ज्ञत्यक्षत्वात्' इति वत् 'विशेषं यात्रिकं इत्या सामान्यं हेतुं बृबतां दोषादम्भवात्' (प्रमाणप० गृ० ६७)। १ इन्द्रियेन्यो गिरकान्तम्—स्रतिन्दियसित्यर्थः ।

<sup>1</sup> म मु 'म्रतीन्द्रियकमेव' इति पाठः ।

स्रस्मिश्चार्थे 'सर्वेषा सर्वज्ञवादिना न विवादः। यद् बाह्या 'श्रप्याहु ' ----''श्रदृष्टादय कस्यचित्रत्यक्षा प्रमेयत्वात् ।'' [ ] इति ।

[सामान्यत प्रसिद्धस्य सार्वज्ञ्यस्यार्हति प्रसाघनम्]

§ २४ नन्वस्त्वेवमशेषविषयसात्कारित्वलक्षणमतीन्द्रय-प्रत्यक्षज्ञानम्, तच्चाहंत इति कथम् ? कस्यिचिदिति सर्वनाम्नः सामाग्यज्ञापकत्वादिति चेत् , सत्यम् , 'प्रकृतानुमानात्सामान्यत सर्वज्ञत्वसिद्धि । श्रहंत'एतिर्विता पुनरनुमानान्तरात्"। 'तथा हि-श्रहंन् सर्वज्ञो भवितुमहंति, निर्दोषत्वात्, यस्तु न सर्वज्ञो नासी निर्दोष , यथा रथ्यापुरुष इति 'केवलव्यतिरेकिलिज्ञकमनुमानम ।

१ विषये, प्रतुमेयत्वादिहेतुना मूक्ष्मादीना कस्यविद्यत्यक्षत्वसायने इति यावत् । २ जैनतरा नैयायिकादय । ३ यथा हि—स्वर्गादय कस्य-विद्यत्यक्षा व्यत्युत्वादागमविषयत्वा ।, यहस्तु चण्च कथ्यते तत्तरुव-विद्यत्यक्षा व्यत्युत्वादागमविषयत्वा ।, यहस्तु चण्च कथ्यते तत्तरुव-विद्यत्यक्षा भवति,यथा घटादि —स्वयाव्वा १२ श्रेक्ष स्वया्वा सांवादिति, यस्य प्रत्यक्ष संयोगी —प्रमाणस्य पृथ्यापा-दयोऽनीरियार्था । १ प्रंक्षमान्तित्वद्वार्था कस्यापायः यस्याद्यावात् । व्यत्यक्षात् स्वय्वाद्यावात् । १ प्रक्षमान्तित्वद्वार्था कस्यापायः यस्याद्यानात् । । ६ सर्वज्ञत्व । ७ वस्यमाणात्यस्याद्यानात् । वस्य प्रत्यत्व प्रद्यानिकात्यादिकातिलङ्कात् व्यत्यानिकात्यव्यापिकातिलङ्कात् वद्यानात् । वस्य च प्रकृति । साध्याभावे साधना-भावप्रदर्शन व्यतिकित्वयातिकातिलङ्कात् । स्वयः च प्रकृति । साध्याभावे साधना-भावप्रदर्शन व्यतिकित्वयातिकातिलङ्कात् । स्वयः च प्रकृति । साध्याभावे साधना-भावप्रदर्शन व्यतिकित्व क्षानामान् ।

<sup>1 &#</sup>x27;एव नदिति इति द प्रतिपाठ ।

§ २४. स्रावरणरानादयो दोषास्तेन्यो निष्कान्तस्वं हि निर्दोब-त्वम् । तत्त्वलु सर्वज्ञत्वमन्तरेणा नोपपद्यते, किञ्चज्ञस्यावरणा-विदोषरिहत्त्वविरोषात् । ततो निर्दोषत्वमहृति विद्यमानं सार्वत्रयं साधयत्येव । निर्दोषत्वं पुनरहृत्यरमेष्टिन युक्ति-सास्त्राविरोधि-वाक्त्वात्सिद्धपति । युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्तवं च 'तदिभमतस्य मुक्ति-संग्रारतत्कारण[त]च्लस्यानेकघर्मात्मकचेतनाचेतन्यतत्त्व-स्य च ३ 'प्रमाणावाधितत्वात्त्रुव्यवस्थितमेव ।

लिङ्गकम्, तस्य वक्रत्वेनाश् बोधजनकत्वाभावात् 'ऋजुमार्गेण सिद्धधन्तं को हि वक्रेण साध्येत्' (वैशे० सूत्रोप० २-१-१) इति ववनात् । किञ्च, व्यतिरेकिणि लिङ्गिन बहुनि दूषणानि सम्भवन्ति । तथा हि—

'साध्याप्रसिद्धिवेंबस्यं व्यर्थतोपनयस्य च । ग्रन्वयेनेव सिद्धित्व व्यतिरेकिणि व्यणम् ॥'

---वैशे० सूत्रोप० २-१-१ इति ।

ततो न तिल्ल क्रकमनुमानं गुक्तमिति चेत्; नः व्याप्तिमह्रघतिरिकः 
गोऽपि ति क्रुस्यात्वियवदाशुबोधजनकत्वात् । व्याप्तिमह्रघतिरिकः 
गमकत्वात् । प्रत एवान्तव्याप्त्येत संकृत साध्यसिद्धेरम्भुपममात्स्याद्वासिनः। 
यदुक्तम्— 'बहिव्याप्तिमन्तरेणान्तव्याप्त्या । यत स्यमेवान्यत्रापि 
प्रमाना 'ब्राप्तमी० बृ० ६ । सा च प्रकृते केवलव्यतिरिक्तिगकागुमानेऽपि 
विवत एव । ततो नोक्तदोषः ।

१ निर्दोषत्वम् । २ श्रहंदिममतस्य । ३ प्रमाणेन बाधितुमशस्यत्वात् । तथा हि—तत्र तावद्भगवतोऽभिमतं मोक्षतस्यं न प्रत्यक्षेण बाध्यते, तस्य तदिवयत्वेन तद्बाधकत्वायोगात् । नाऽप्यनुमानेन 'नास्ति कस्यचिग्मोक्षः,

<sup>1</sup> मा म मु 'सर्वज्ञमन्तरेण' पाठः । 2 भा म मु प्रतिषु 'चेतनाचेत-नात्मक' पाठः । 3 मा म म मु प्रतिषु 'च' पाठो नास्ति ।

§ २६. 'एवमपि सर्वज्ञत्वमहृंत एवेति कथम् ? कपिलादीनामिप सम्माब्यमानत्वादिति चेत्, उच्यते-कपिलादयो न सर्वज्ञाः
सदोषत्वात् । सदोषत्व तु तेषा'च्यायागमविरुद्धभाषित्वात् । 'तत्त्व
'तदिभामतमुक्तघादितत्त्वस्य सर्वयैकान्तस्य' च 'प्रमाणवाधित'तदिभामतमुक्तघादितत्त्वस्य सर्वयैकान्तस्य' च 'प्रमाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधितिक'त्रामाणवाधित'त्रामाणवाधितिक'त्

सदुपलम्भकप्रमाणपञ्चकविषयत्वात्, कूर्यरोगादिवत् 'हर्त्यादिक्षेण, तस्य मिन्धानुमानत्वात्, मोलस्यानुमानागमान्धामितत्वव्यस्थापनात् । तथाम् -'वर्षावदातामि वर्षाणदरण्योतिक्येण हानिरित्तः, प्रतिशायनात् वृत्ववित् कनकपायाणादौ किट्टिमादिमलक्षयवत् 'हर्त्यनुमानात्वकत्वकर्मक्षयस्यभावस्य मोकस्य प्रसिद्धे । 'बन्धहृत्वभाव-निकंदाम्या हस्त्वकर्मविद्यभोक्षो मोक्ष' ' हर्त्यागमाञ्च तरिसद्धे । तथा मोक्षकारणतत्वमित् न प्रमाणेन बाध्यते, प्रत्यवतीत्रकारणकमोक्षाप्रतितिक्तेन तद्वाचनायोगात् । माञ्चनुमानेन, तस्य मोक्षकारणस्यैव प्रसाधकत्वात् । सकारणको मोक्ष प्रतिनियतकालादित्वात् पदाविवदित् । तत्याकारणकत्वे वर्षेदा वर्षेत्र तस्त्रद्वादस्यङ्ग स्यात्, पद्मोक्षतिहत्त्वात् । प्रमायेनापि मोक्षकारणत्वन न वाध्यते, प्रसुत तत्स्य तस्तापकत्वात् । सम्पद्यंतमानवारित्राणि मोक्षमार्थं '(तत्त्वार्यस् १-१) इति वचनात् । एव ससादत्वस्य ससारकारणतत्वसने कालात्मकवन्तुतत्व च प्रमाणेनावाष्टमान वोडव्यनिति सक्षेप । विस्तरतस्वरस्यहस्रया (देवा-

१ निर्दोषस्वेन हेतुना प्रहेत सर्वज्ञत्वसिद्धाविष । २ त्यायोऽनुमावम्, आगम आस्त्रम्, ताम्या विरुद्धभाषिणो विपरीतवातिन ,तेषा भावस्तस्य तस्मात् । 'ये त्यायागमिकद्धभाषिणदे न निर्दोषा, यथा दुर्वेद्धादय , तया वान्ये कपिलादय ' अष्टस० ए० ६६ । ३ त्यायागमिकद्धभाषित्व , ष । ४ कपिलाद्धीभत्वप्रसायत्व । ४ नित्याव्येकान्तस्य । ४ नित्याव्येकान्तस्य । ६ प्रमाणेन वाष्यत्वात्, तद्यथा—कपिलस्य तावत् 'तदा वृष्ट् स्क्रस्पेऽय-

#### त्वात् । 'तदुक्तं 'स्वामिभिरेव---

'स त्वमेवासि निर्दोषो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक् । श्रविरोषो 'यदिष्टं ते 'श्रसिद्धेन न 'बाध्यते ॥

स्यानम् (योगमू० १-३) स्वरूपे चैतन्यमाधेऽवस्यानमातमा मोस्न हत्यामप्रतम्, तरमाणेन बाप्यते; चैतन्यविषयेजन्तमातादौ स्वरूपेकस्यानस्य
गोसावस्यायनात् । न हि धनन्तनानादिकमातस्योऽस्वरूपं सर्वज्ञस्यादिक् गोसावस्यायनात् । न हि धनन्तनानादिकमातस्योऽस्वरूपं सर्वज्ञस्यादिविरोधात् । ध्या सर्वज्ञस्यादि प्रमानस्य स्वरूपम्, नास्या इति चेन्नः तस्याचेतनत्यान्त सर्वज्ञस्यादि तस्यकस्यम्, ध्राकाशवत् । ज्ञानाद्यस्य नाचेतन्यमा, ध्राप्त स्वनन्तनानादिवन्त्यविषयेजस्यानस्य मोक्षत्वप्रतिदे । एतेन बुद्यादिप्रमान्त्रवेक्त्यभावस्य मोक्षत्वप्रतिदे । एतेन बुद्यादिपुणोन्धेदो मोक्ष इति वैद्याकिसः, ध्रनत्यनुक्षसेव मुक्तस्य न ज्ञानादिकामस्यानन्दैकस्यभावामिव्यक्तिमात्रस्य इति वैद्यान्तिनः, निरास्ववित्तत्तस्यस्यादो मोक्ष इति वैद्याः, स्यानस्य मिक्षतस्य प्रमाणेन वाधित ज्ञेयमः ।
प्रन्तज्ञानादित्वरूपोपन्वयेदेव मोक्षत्वविद्यः। एवमेव कपिलादिभिर्मापिसं
मोक्षकारण्यातस्य संसारकार्यस्य संसारकारणसस्य च न्यायानमिवस्यः वोदव्यस्य । इत्यष्टसङ्क्षपाः संक्षेपो विस्तरसन्तु तनैव वृष्टव्यः।

१ प्रकरणकारः स्वोक्तमेव समन्तग्रद्वाचार्यस्य कथनेन सह सङ्गमयित त्युक्तमिति । १ प्रमाणवाता सामाग्यत् यः सर्वज्ञो वीतरागस्य सिद्धः सः त्वनेवाहंन, श्रुक्तित्यास्त्राविद्योधिवाक्त्वात्, यो यत्र श्रुक्तित्यास्त्राविद्योधिवाक्त्वात्, यो यत्र श्रुक्तित्यास्त्राविद्योधिवाक्त् सत्र त्र त्र प्रमाणवात्त्र स्थाप्त्रप्रयम् प्रित्यास्त्रप्राविद्योधिवाक् स त्र प्रमाणवात् मृतित्त्रसारात्रकारणेषु, तस्मान्तिये इति प्रकारवात् १ । त्र प्रमाणवात् स्थापित्रकार्यात् स्थापित्रकार्यात् प्रमाणवात् माणवात् माणवात्रस्य स्थापित्रकार्यात्रस्य स्थापित्र स्थापित्रकार्यात्रस्य स्थापित्रकारम्य स्थापित्रस्य स्थापित्रकारम्य स्थापित्रकारम्य स्थापित्रकारम्य स्थापित्रस्य स्थापित्रकारम्य स्थापित्रस्य स्थापित्रकारम्य स्थापित्रस्य स्याप्ति स्थापित्रस्य स्याप्ति स्थापित्रस्य स्यापित्रस्य स्थापित्रस्य स्थापित्रस्य स्थापित्रस्य स्थापित्रस्य स्

तत्त्वम्, तस्मात्तत्र त्व युक्तिशास्त्राविरोधिवाक् इति विषयस्य (भगवतो मुक्त्यादितत्त्वस्य)चुक्तिशास्त्राविरोधित्वसिद्धैविषयिष्या भगवद्वाचो मुक्तिः शास्त्राविरोधित्वसाधन (समधित प्रतिपत्तव्यम्)'—श्रष्टस० पृ० ७२ ।

नतु इष्ट इच्छाविषयीकृतपुत्र्यते, रच्छा च बीतमीहस्य भगवत कम्ममति? तथा च नातौ युनित्यास्त्राविरोधियास्, तस्न, दर्थ्य त शासनित्युप्त्रपर्वते, तथा च उपचारेग सयोगिष्यानवत्तरमुप्त्रगते योघामा-वात् । क्ष्युप्त्रपर्वते, तथा च उपचारेग सयोगिष्यानवत्तरमुप्त्रगते योघामा-वात् । क्ष्युप्त्रपर्वारोधि भगवतोऽत्रमतेच्छास्त्रीकारे न दोष । तदुक्तम्—

भ्रप्रमत्ता विवक्षेय भ्रन्यणा नियमात्ययात् । . इष्ट सत्य हित वश्तुमिष्छा दोषवती कथम् ?॥ —न्यायवि० का० ३५६

बस्तुतस्तु अववतौ बीतमीह्वान्मोह्यारिणामकपावा दृष्टाधारत्वासम्भवात् । 'तथा हि—नेष्टा सर्वविद्य सास्त्रभागनित्तिम्त प्रणय्मीहस्वात् । स्वयंच्छा शासनप्रभागनित्तिन तम प्रणय्मीहो यथा किंचिया,
प्रणय्द्रमोहस्य सर्वविद्यमाणत साधितस्तरमाग्न तस्येच्छा शासनप्रभागनित्तिम्त स्वात्त्रभागनित्तिम्त स्वात्त्रभागनित्तिम्त सम्भवतितित्वाच्यम्, नियमागावा । 'नियमान्युपगमे सुपुर्यादावित् तिरिप्तिप्राद्धान्ति त्वाच्यम्, नियमागावा । 'नियमान्युपगमे सुपुर्यादाविति तिरिप्तिप्राद्धान्ति । तह सुपुर्यो गोमस्त्वनताची नाव्यवहाराविहेतुरिच्छात्ति
स्वस्ति १०७३,ततो न वाक्युवृत्तिरच्छापूर्वकरवित्तम् , तस्य सुपुर्यादिना
स्वात्तार्त्ति, प्रणि तु 'चैतन्य-करणपाटवयोते साधकतमस्त्रम् '(अय्द्रशः ,
स्वय्त १० ७३) वाक्युवृत्ती, सवित्करणपाटवयो सन्त्वं एव वाक्युवृत्ते तियसत्ते वत्यावे वासस्यम् । 'तसमाचेत्रस्य करणपाटव व बाचो हेतुरेव नियसतो न विवक्षा विवक्षामन्तरेणापि सुपुर्यादी तद्दर्शनात्'। किञ्च, इच्छा
वाक्युवृत्तिहेतुनं तदस्वप्तिकवीनुविधानामावाद् बुद्धपादिवन् । न हि यवा
बुद्ध सन्तरेष्ट प्रस्ति वाष्ट्रा प्रकर्ति वास्त्रवर्षे प्रतायक्तेष्ठात्वित्र वाष्ट्रपादिवा वाष्ट्रावादे वाष्ट्रपादिवा वाष्ट्रपादिवा ।
(इच्छावा) अपि, तरस्वर्षे वाष्ट्रपावस्व वाष्ट्रपक्षे प्रस्ति स्वरक्षि प्रस्त्रकर्षेत्

'त्वन्मतामृतवाह्याना सर्वथैकान्तवादिनाम् । स्राप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट दृष्टेन वाध्यते॥[स्राप्तमी का ६-७]

यतो वस्तुर्दोषजाति (इच्छा) धनुमीयेत' ।  $\times \times \times$  'विज्ञानगुणदोषा-म्यामेव वाग्नृत्तेगुं णदोपवत्ता व्यवतिष्ठते, न पुनिवस्त्रातो दोषजातेवी । तदुक्तम्—

विज्ञानगुणदोषाच्यां वास्त्रुत्तेर्गृणदोषता । बाञ्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणा मन्दबृद्धयः ॥प्रध्टस०पृ० ७३ । प्रम्यच्चोक्तम्—

विवक्षामन्तरेणापि वाग्वृत्तिर्जातु बीक्यते । बाञ्छन्तो वा न वक्तारः शास्त्राणा मन्दबुद्धयः ॥ प्रज्ञा येषु पटीयस्यः प्रायो वचनहेतवः । विवक्तानिरपेकास्ते पुरुषायं प्रचलते ॥

— न्यायवि० ३४४-५५। ४ तत साधुक्त तत्रेष्ट शासन मतमिति । ५ प्रमाणेन ग्रनित्यत्वा-

बेकान्तपर्मण वा । ६ धनेकान्तारमक तवेष्ट तस्व नानित्यत्वावेकान्त-धर्मण वाज्यते तस्यासिद्धवात्, प्रमाणन सिढमेव हि कस्यविद् वाषक भवति । न चानित्यत्वावेकान्ततस्य प्रमाणतः सिढम्, तनो न तत्तवान-कान्तवातस्य वाक्कमिति भाव ।

१ त्वन्मतः त्वदीयमनेकान्तात्मक तत्त्व तज्जान च, तदेवामृत ततो बाह्या बहिष्कृतात्मेषाम्, सर्वयंकान्तवादिना सर्वप्रकारेनित्यत्वातिष्वव्यक्षिकार्षाः स्वीकुर्वताम्, 'वयमाप्ता' इत्यिभागेन दण्याना भस्मीमृताना कपिजादोनाः स्वेष्टः सदाखेकान्ततत्त्व प्रत्यक्षेणेव बाध्यते, स्रतः किमनुमानादिविहित-बाधाप्रदर्शतेन ? सक्तप्रमाणव्येष्ट-बास्प्रत्यक्षस्य । 'त हि दृष्टाज्वेष्टः गरिष्टामिष्ट- नाम । तनः प्रत्यक्षशाधाप्रदर्शनेव बानुमानादिकाषा प्रदक्षिता § २७. इति कारिकाइयेन एतयोरेव 'परात्माभिमततस्व-बाधावाघयोः' समर्थन 'प्रस्तुत्य "भावैकान्ते" [का०१] इत्युप-कम्य "स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः" [का०११२] इत्यन्त ब्राय्त-क्रीमांवालदर्भ इति कते विस्तरेण ।

> इति श्रीपरमार्हताचार्य-धर्मभूषण-यति-विरचितायां न्यायदीपिकायां प्रत्यक्षप्रकाको द्वितीयः ॥२॥

१ पराभिमने कपिलाद्यभिमते तत्त्वे सर्वयैकान्तरूपे बाघा, भ्रात्मामि-मते जैनाभिमते तत्त्वेऽनेकान्तरूपेऽबाधा बाधाभावस्तयोः । २ प्रस्तावभूतं कृत्वा ।

'भावंकान्ते पदार्थानामभावानामपक्षवात् । सर्वात्मकमनाष्ठन्तमस्वरूपमतावकम् ॥६॥ 'सामान्यवाग् विद्योषे चेन्न शब्दार्था मृषा हि सा । स्रामोन्यवाग्तेः स्थात्कारः सत्यलाञ्छनः ॥११२॥

इति सम्पूर्णे कारिके । ४ श्रलम् । ६ 'बक्तुः प्रामाण्यात् वचनप्रामा-ष्यम्' इति न्यायारहेतः प्रामाण्यसिद्धेः सदुपदिष्टाबतीन्द्रयावबिमनः-पर्ययार्वाप सिद्धाविति प्रतिपत्तव्यमः ।

<sup>1</sup> द प प्रत्योः 'एव' पाठो नास्ति ।

# ३. परोच्चमकाशः

#### --: 98 :--

#### [ परोक्षप्रमाणस्य लक्षणम् ]

§ १. 'श्रव परोक्षप्रमाणनिरूपणं प्रकम्यते । अविशदप्रतिभासं परोक्षम् । अत्र परोक्ष लक्ष्यम्, अविशदप्रतिभासत्वं लक्षणम् । यस्य ज्ञानस्य अतिभासि विशदो न भवति तत्परोक्षप्रमाण-नित्यर्थः । वैशद्यमुक्तलक्षणम् । 'तेतोऽ-यदवैशयमस्पष्टत्वम् । 'तदय्यनभवसिद्धमेव ।

§ २. सामान्यमात्रविषयन्वं परोक्षप्रमाणलक्षणमिति केचित्'; तन्तः; प्रत्यक्षस्येव परोक्षस्यापि सामान्य-विशेषात्मकवस्तुविषय-त्वेत तस्य" लक्षणस्याऽसम्भवित्वात्'। 'तथा हि--षटादिविषयेषु प्रवर्तमान प्रत्यक्षं प्रमाण तद्गतं" सामान्याकारं" वटत्वादिकं "ज्यावृत्ताकारं व्यक्तिरूपं। च "युगपदेव प्रकाशयदुपलक्षं",

१ डिलीयप्रकाशे प्रत्यक्षप्रमाण निरूप्येशानीमिह परोक्षप्रमाणस्य निरू-पणं प्रारमते प्रमेति । २ स्पष्टत्वं वैद्ययं तदेव नैमंन्यमित्युक्तं पूर्वं वैद्यय-लक्षणम् । ३ वैद्यात् । ४ विपरीतम् । ५ प्रवेद्यवस्य स्था नैमंत्यं स्पष्टत्वमनुभवांसद तथाऽस्पष्टत्वर्यमंन्यसप्यनुभवनित्वमेति भावः । ६ बौद्धाः । ७ सामान्यसात्रिवयस्त्वमिति परोक्षत्रकाणस्य । ८ ध्रमस्भवदोव-बुट्टत्वात्, तथा च तस्य लक्षणाभासत्विमिति भावः । ६ परोक्षस्य सामान्य-विदेशायस्कवस्त्विषयस्यक्ते, न सामान्यसात्रिवयस्यास्य स्थानित्वस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य विद्यास्य स्थानान्य-चेद्वात्यकस्य । १३ सहैव । १४ प्रतुष्टाकारस्य । १२ प्रयादिस्यो व्यव-चेद्वात्यकस्य । १३ सहैव । १४ प्रतुष्टाकारस्य मुगाकारोभयं विषयी-

<sup>1 &#</sup>x27;च विशेषरूपं' इति स्ना प्रतिपाठः ।

तथा परोक्षमपीति' न सामान्यमात्रविषयस्वं परोक्षलक्षणम्, 
स्रिष् स्ववैद्यद्यमेव । सामान्य-विशेषयोरेकतर्राविषयस्वे तु प्रमाणस्वस्येवाऽनुपपत्तिः 2, सर्वप्रमाणानां सामान्य-विशेषास्कवस्तुविवयस्वाऽन्युत्वानात्'। तदुक्तम्—"सामान्यविशेषास्मा तदर्थो
विषयः"—[परोक्षा० ४-१]ईति । तस्मास्सुष्ट्यूक्त 'प्रविश्वदावमासनं परोक्षम्' इति'।

### कुर्वत् दृष्टम् ।

१ इति शक्योऽत्र हेत्वयं वस्तेतं, तथा च इति हेत्गीरित्यस्मात् कारणादित्ययं । २ प्रसम्भवः । ३ सम्युप्पमात् । ४ प्रत्रेदं बोध्यम् — 'परोक्षामविद्यनात्पकः परोक्षलात्, यन्नाविद्यवद्यानात्मकं तन्न परो-क्षम्, यथाऽजीडिव्यभ्रत्यक्षम्, परोक्षं च विवादाच्यात्मितं ज्ञानम्, तस्मास-विश्वत्यानात्पकम् — प्रमाणयः १० ६ १ क्रितोऽस्य परोक्षत्वम् ? परा-यत्तिव्य तदावरणकमंत्रयोग्धमपिकस्थारम् उत्यवमानं मतिश्रुत परोक्ष-मिरवाक्यायः — चवर्षेकं १-११, न च परोक्षण प्रमेय न प्रमोत्यो परोक्षत्वादिति वाज्यम्, तस्यापि प्रत्यक्षस्येव सामान्यविद्यादास्वकस्तुविध्य-वान्युप्पमात् । गाञ्यस्याज्ञानस्थताञ्जमाश्रता वा, तत्त्यमाणं (तत्त्वार्य-पुर १-१०) इति वचनेन प्रत्यक्षरोक्षयोद्देवोर्रिष प्रमाणस्वान्युगमात् । तद्वकम्—

> 'ज्ञानानुवर्त्तनात्तत्र नाज्ञानस्य परोक्षता । प्रमाणस्यानुबृत्तेनं परोक्षस्याप्रमाणता ॥'

> > --तत्त्वार्थश्लो० १, ११, ६ ।

<sup>।</sup> द प्रती 'एव' इति पाठो नास्ति । 2 द प्रती 'त्तेः' इति पाठः ।

[परोक्षप्रमाणं पञ्चथा विभज्य तस्य प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वप्रतिपादनम्]

§ ३. 'तत् पञ्चिवधम्-स्मृतिः, प्रत्यभिज्ञानम्, तर्कः, अनुमा-नम्, आगमश्चेति । पञ्चिवधस्याऽयस्य।परोक्षस्य 'प्रत्ययान्तर-सापेक्षत्वेनेवोत्पत्तिः । तद्यया-स्मरणस्य प्राक्तनानुभवापेक्षा, प्रत्यभिज्ञानस्य स्मरणानुभवापेक्षा, तर्कस्यानुभव-स्मरण-प्रत्यभि-ज्ञानापेक्षा, अनुमानस्य च लिङ्गदर्शनाद्य' पेक्षा, आगमस्य शब्द-श्रवण-सङ्क्षेत्रप्रहणाद्यपेक्षा, प्रत्यक्षस्य3 तु न तया 'स्वातन्त्र्यणेवो-त्यत्तेः। स्मरणादीनां प्रत्ययान्तरापेक्षा तु 'तत्र तत्र निवेदयिष्यते।

## [स्मृतेनिरूपणम्]

§ ४. तत्र च4 का नाम स्मृतिः? तिदित्याकारा प्रागनुभूतवस्तु-विषया स्मृतिः, यथा स देवदत्त इति । अत्र हि प्रागनुभूत एव देवदत्तस्तत्त्वया प्रतीयते । तस्मादेषा प्रतीतिस्ततोरूलेखिल्यनुभूत-विषया च, अननुभूते विषये तदनुत्पत्तेः । "तन्भूलं चानुभवो षार-णारूप एवं अवग्रहाद्यनुभूतेऽपि घाणाया अभावे स्मृतिजनना-योगात् । घारणा हि तथाऽऽत्मानं संस्करोति, यथाऽसावात्मा कालान्तरेऽपि तस्मिन् विषये ज्ञानमुद्यावयित । तदेतद्वारणा-विषये समुत्पन्नं तत्तोरूलेखिज्ञान स्मृतिरिति सिद्धम् ।

१ परोक्षप्रमाणम् । २ ज्ञानान्तरापेक्षत्वेन । ३ स्नादिपवेन व्याप्ति-म्रहणादेर्परिम्नहः । ४ प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वेनैव । ४ यथावसरम् । ६ तदो-र्मावस्तता तया, 'तत्' ज्ञब्दोल्लेखेन । ७ स्मृतेः कारणम् । ८ एवकारेणा-

<sup>1</sup> द प्रतौ 'मस्य' इति पाठो नास्ति । 2 द 'त्तेः' पाठः । 3 'प्रत्यक्ष' इति मुदितप्रतिषु पाटः । 4 'च' इति मुद्रितप्रतिषु नास्ति ।

§ ५. नन्वेवं धारणागृहोत एव स्मरणस्योत्पत्ती 'गृहीतम्राहि-त्वादप्रामाण्यं प्रसञ्यत' इति चेत्; न'; 'विषयविशेषसद्भावादी-हादिवत् । यथा ख्रवयहादिगृहीतिवषयाणामीहादीनां विषयदि-वेषसद्भावात्स्वविषयसमारोग्य्यवच्छेदकत्वेन' प्रामाण्यं तथा स्मरणस्यापि धारणागृहीतविषयप्रवृत्ताविष प्रामाण्यमेव । धार-णाया हीदन्ताऽवच्छिनो' विषयः, स्मरणस्य तु तत्ताऽविच्छन्नः' । तथा च स्मरणं स्वविषयास्मरणादिसमारोप्य्यवच्छेदकत्वारप्रमा-णोवं । तद्वत्त प्रसेयकमलसार्त्तेण्डं —"विस्मरणसंशयविषयाँस-लक्षणः समारोपोऽस्ति, तिन्नराकरणाच्चास्याः स्मृतेः प्रामा-ण्यम्" [२-४] इति ।

वग्रहाबनुभवत्रयस्य व्यवच्छेदः, धवग्रहादयो ह्यद्बात्मकाः। घारणा तु दृबात्मिकः, धतः सैव स्मृतेः कारणं नावग्रहादयः 'स्मृतिहेतुर्धारणा' इति वचनादिति भावः।

१ शृहोतस्यैव बहुणात् । २ प्रसक्त भवति । ३ समावत्ते नित । ४ विवायनेस्य विद्यमान्तात् । तथा हि— "म स्रकृ यथा प्रत्यक्षे विद्यद्याकारत्या वस्तुपतिभावः तयेव स्मृती, तत्र तस्या (तस्य) वैश्वाप्रतिते '
म्प्रेयकः ३ २४ 'किञ्च, स्मृतेः वर्तमानकातावण्डेदेनाधियातस्यार्थस्यातीतकालावण्डेदेनाधियातेरपूर्वौद्याधियामीपपतः ।' — स्याद्वादर३-४ ॥ स्रतो न शृहोत्याहित्य स्मरणस्थिति भावः । ४ देष्यामीहादीनां
विद्यात्रेवस्तिसम्तुपताये य. संवयादित्वकाणः समारोपस्तद्वयवण्डेदकत्वेन
तिन्तराकारकत्वेन । ६ वर्तमानकालावण्डिनः । ७ भूतकालावण्डिकाः ।
 प्रवेदमपुत्रान बोध्यम्—स्मृतिः प्रमाणं समारोपस्ववण्डेदकत्वात्,
यदेव तेवे यथा प्रयक्षम्, समारोपस्ववण्डेदिका च स्मृतिः, तस्मात्वमाणमिति ।

- § ६. 'यदि चानुभूते प्रवृत्तिभित्येतावता स्मरणमप्रमाण स्यात् तिह् अनुमितेऽन्नौ पश्चात्प्रवृत्तं 'प्रत्यक्षमप्यप्रमाणं स्यात् ।
- § ७. 'श्रविसंवादित्वाच्च प्रमाणं स्मृतिः प्रत्यक्षादिवत् । न हि स्मृत्वा 'निक्षेपादिषु प्रवर्त्तमानस्य' विषयविसंवादोऽस्ति' । 'यत्र त्वस्ति विसंवादस्तत्र स्मरणस्याभासत्वं प्रत्यक्षाभासवत् । तदेवं 'स्मरणास्यं पृथक् प्रमाणमस्तीति सिद्धम् ।

१ ग्रत्र स्मृतेरप्रामाण्यवादिनो नैयायिकादयः कथयन्ति-—'म्रतीतः पूर्वानुभूत इत्यतीतविषया स्मतिः, ग्रत एव सान प्रमाणमर्थपरिच्छेदे पूर्वानुभवपारतन्त्र्यात्' इति कन्दलीकारः, 'न प्रमाणं स्मृतिः पूर्वप्रतिपत्ति-व्यपेक्षणात् । स्मृतिहि तदित्युपजायमाना प्राची प्रतीतिमनुरुद्धधमाना न स्वातन्त्रयेणार्थं परिच्छिनतीति न प्रमाणम्'-प्रकरणपञ्जि पृ० ४२। २ 'ग्रनुभूतार्थविषयत्वसात्रेणास्याः प्रामाण्यानम्युपगमेऽनुमानेनाषिगतेऽग्नौ यत्प्रत्यक्षं तदप्यप्रमाणं स्यात् ।'---प्रमेयकः ३-४, स्याद्वादरः ३-४, 'श्रनुभुतेनार्थेन सालम्बनत्वोपपत्तेः । श्रन्यया प्रत्यक्षस्याप्यनुभृतार्थविषय-त्वादप्रामाण्यमनिवार्यं स्यात् । स्वविषयावभासनं स्मरणेऽप्यविशिष्टमिति । प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी० १-२-३। ३ 'न च तस्या विसंवादादप्रामा-ण्यम्, दत्तग्रहादिविलोपापत्तेः । प्रमेयर० २-२, 'सा च प्रमाणम्, श्रवि-संवादकत्वात्, प्रत्यक्षवत् ।'—प्रमाणप० पृ० ६६, प्रमाणमी० १-२-३, न चासावप्रमाणम्, संवादकत्वान्, यत्संवादकं तत्त्रमाणं यथा प्रत्यक्षादि, संवादिका च स्मति:, तस्मात्प्रमाणम'-प्रमेयक० ३-४। ४ भगभीदि-स्थापितेष्वर्थेषु । ५ जनस्य । ६ विषयाप्राप्तिः । ७ यत्र तु विसंवादः सा स्मृत्याभासा प्रत्यक्षाभासवत् ।'---प्रमाणप० पृ० ६६, स्याद्वावर० ३-४। <िक ञ्च, स्मृतेरप्रामाण्येऽनुमानवार्त्ताऽपि दुर्लमा, तया व्याप्तेरविषयी-करणे तदुत्थानायोगादिति । तत इदं वक्तव्यम्-स्मृतिः प्रमाणम्,

#### [प्रत्यभिज्ञानस्य निरूपणम्]

६ त. अनुभवस्मृतिहेतुकं सङ्कलनात्मकं ' ज्ञानं प्रत्यिभज्ञानम् । इदन्तोल्लेखिज्ञानमनुभवः, तत्तोल्लेखिज्ञान स्मरणम् । तदुभय-समुखं पूर्वोत्तरैक्य-सादृश्य-बैलक्षण्यादिविषयं यत्सङ्कलनरूपं ज्ञानं जायते तत्प्रत्यभिज्ञानमिति ज्ञातव्यम् । यथा स एवाऽयं जिनदत्तः ', गोसद्शो गवयः', गोविलक्षणो महिष् 'इत्यादि ।

§ १. भ्रत्र हि पूर्विस्मन्तुराहरणे जिनदत्तस्य पूर्वोत्तरदशा-द्वयव्यापक मेकत्वं प्रत्यभिज्ञानस्य विषय: । तदिदमेकत्वप्रत्य-भिज्ञानम् । द्वितीये तु पूर्वानुभूतगोप्रतियोगिक गवयिन्ष्ठं । सावृश्यम् । तदिदं सावृश्यप्रत्यभिज्ञानम् । तृतीये तु पुनः प्राग-नुभूतगोप्रतियोगिकं महिषानष्ठं वैसावृश्यम् । यदिदं वैसावृश्य-

भ्रनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेरिति ।'—प्रमेयर० २-२, प्रमाणमी. १-२-३ । १ सङ्कलन विवक्षित्तधर्मयुक्तत्वेन वस्तुनः प्रत्यवमर्शनम्, यथा—

<sup>&#</sup>x27;रोमशो दन्तुरः श्यामो वामनः पृथुलोचनः । यस्तत्र विपिट्याणस्तं चैत्रमववारयेः॥'

प्रत्यभिज्ञानम् । एवसन्येऽपि' प्रत्यभिज्ञानभेदा यथाप्रतीति स्वयमु-त्प्र'क्याः' । ग्रत्र' सर्वत्राऽप्यनुभवस्मृतिसापेक्षत्वात्तद्वेतुकत्वम् ।

१ तदित्यम्---

इदमन्पं महद् दूरमासन्नं प्रांशु नेति वा । व्यवेकातः समक्षेऽयें विकल्पः साधनान्तरम् ॥

---लघी० का २१।

'इदमस्माद् दूरम्' 'वृक्षोऽयमित्यादि'–परीक्षा० ३, ६-१० । श्रन्यच्य —

पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात् बद्पादेश्वंभरः स्मृतः । सप्तपणेतु तत्वज्ञीकायो विवामक्कदः ॥ पञ्चवणं भवेत्रत्नं भेवकाव्यं पृथुस्तनी । युवतिज्ञकेन्द्रंगोऽपि गण्डकः परिकीत्ततः ॥ शरभोऽप्यव्याः पादेः सिहस्वास्तरानितः ।

इत्येवमादिशब्दश्रवणात्त्रचाविषानेव मरालादीनवलीक्य तथा सत्यापर्यात यदा तदा तत्स द्वलनमाँप प्रत्योक्षणानुम्हसम् दर्शनसम्पणकारणत्वाविश्वेषात् । प्रमेषयर ६-१० । २ विष्तानीयाः । ३ प्रत्योक्षणानमेवेषु ।
४ बौद्धाः तेवमानयमाश्यः—"नेनु पूर्वापरावस्याविषय परामधंज्ञानकेषु ।
४ बौद्धाः तेवमानयमाश्यः—"नेनु पूर्वापरावस्याविषय परामधंज्ञानकेष्ये ।
५ वौद्धाः तेवमानयमाश्यः—"नेनु पूर्वापरावस्याविष्य परामधंज्ञानकेष्यः ।
५ त्यावस्याविष्यः द्वित सरणम्, श्रवम् इत्यनुमयः न्यावसमेव १० 
४४६ । प्रव बौद्धानां पूर्वपक्षत्रेनालेखः । 'ननु तदिति सरणमिवसिति 
प्रत्यक्षमिति झानद्वयमित् , न ताम्यां विभान्न प्रत्यमित्रान्यस्यं प्रतिपद्धमानं प्रमाणान्तरमुपलभामहें—प्रमेषयर २-२। ५ विवतः पर्यायः ।

प्रकाशकत्वम्,स्मृतेस्चातीतविवन्तंशोतकत्विमिति तावद्वस्तुगतिः कथं नाम तयोरतीतवर्त्तमानसङ्कलितेक्य-साद्दश्यदिविषयावगा-हित्वम्?तस्मादस्ति स्मृत्यनुभवातिरिक्तं तदनन्तरभाविसङ्कलन-ज्ञानम् । तदेव प्रत्यभिज्ञानम् ।

§ ११. प्रपरे' त्वेकत्वप्रत्यिभज्ञानमभ्युपगम्यापि तस्य 'प्रत्यक्षंऽन्तर्भावं कत्यपत्ति । तथ्या—यदिन्नियान्यक्यितिरेकानुविष्ठायि तत्प्रत्यक्षमिति तावत्प्रसिद्धम्, इन्द्रियान्यम्ब्यत्तिरेकानुविष्ठायि चेदं प्रत्यिभज्ञानम्, तस्मात्प्रत्यक्षमिति; तन्तः; इन्द्रियाणां
वर्त्तमानद्यापराग्धंमात्रोपक्षीणत्वेन वर्त्तमानातीतद्याव्यापक्षक्यावगाहित्वाघटनात्। च ह्यविषयप्रवृत्तिरिन्द्रियाणां युक्तिमती,
चक्षा रसादेरिष प्रतीतिप्रसङ्कात ।

§ १२. ' ननु सत्यमेतदिन्द्रियाणां वर्त्तमानदशावगाहित्वमे-वेति तथापि तानि सहकारि 'समवधानसामर्थ्यादृशा'द्वयव्यापि-

न्येकत्वेऽपि 'प्रतोति जनयन्तु, भ्रञ्जनसंस्कृतं चसृरिव च्यवहितअर्थे । न हि चसुषो व्यवहितार्थं।प्रत्यायन'सामर्थमस्ति, भ्रञ्जनसंस्कारवशातु 'तथात्वमुपलव्यम्' । 'तद्वदेव स्मरणादि" सहकृतानीन्द्रियाण्येव दशाद्वयव्यापकमेकत्वं 'प्रत्यायिष्य्यन्तीति कि
'प्रमाणान्तरकत्वनायमोनेति । तदप्यसत्; सहकारिसहस'समवानेञ्यविषयप्रवृत्तेरयोगात् । चसुषो हि भ्रञ्जनसंस्कारादिः सहकारी स्वविषये स्पादावेव प्रवर्तको न त्वविषये रसादौ ।
''अविषयव्य पूर्वोत्तरावस्थाव्यापकमेकत्वमिन्द्रयाणाम् । तस्मातप्रत्यायानाया' "प्रमाणान्तरमन्वेषणीयमेव, ''सर्वत्रापि विषयविशेषद्वारेण प्रमाणभेदव्यवस्थापनात ।

§ १३. "किञ्च, ग्रस्पष्टैवेयं तदेवेदिमिति प्रतिपत्तिः, तस्मा-दिप न तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भाव इति । श्रवश्यं चैतदेवं 2विज्ञेयं चक्षु-

१ जानम् । २ अन्तरिते । ३ प्रत्यायनं ज्ञापनम् । ४ व्य-विह्नावध्रत्याननासामध्येम् । ४ प्रस्य । ६ प्रसुदितः । ७ आदिषदेन पूर्वानुभवस्य परिषष्ट्ः । ८ जापिययन्ति । ६ प्रत्याणान्तरं प्रत्यमिजा-नास्थ्य । १० मिलितेऽपि । ११ इत्रियाणामनिषययेन प्रदर्शयिति श्रविषयदेवेति । १२ एकत्यज्ञापनाय । १३ प्रत्यमिजाननासकम् । १४ सर्वे-व्याप्त द्वातेन्यु, सर्वरित सादिमिः । स्व-स्वर्थने निवयपेश्वमात्स्य प्रत्याभा-नेद्य्यवस्था कृतेति भावः । १४ वुस्थनतरेण प्रत्यमिजानस्य प्रत्यक्षान्त-मेत्रं नित्यन्तरोति किञ्चेति – स एवायमिति हि ज्ञानसस्पष्टमेन् प्रत्यक्षान्त-स्व न तथा, तस्य स्पष्टत्वात् । ततोऽपि न तस्य प्रत्यक्षेप्रत्यमिव इति भावः ।

<sup>1</sup> द 'वें' पाठ:। 2 द प 'क्षेयं' पाठ:।

रादेरैक्यप्रतीतिजनसामध्यं नास्तीति । 'सन्यया लिङ्गदर्शन-व्याप्तिस्मरणादिसहरूतं वश्चरादिकमेव बह्नभादिलिङ्गिज्ञानं जनयेदिति नानुमानमि पृथक् प्रमाणं स्यात् । 'स्वविषयमात्र एव वरितार्थत्वाच्चसूरादिकमिन्द्रियं न लिङ्गिनि प्रवित्तितुं 'प्रगल्भमिति चेत् प्रकृतेन' किमपराद्वम् ?ततः स्थितं प्रत्यमि-ज्ञानास्यं पृथक प्रमाणमस्तीति ।

§ १४. सादृश्यप्रत्यभिज्ञानमुपमानास्यं पृथक् प्रमाणमिति केचित् कथयन्ति; तदसत्; स्मृत्यनुभवपूर्वकसङ्कलनज्ञानत्वेन

तया (ब्रब्यसंवित्या) यावस्त्वतीतेषु पर्यायेष्वस्ति संस्मृतिः । केन तद्वपापिन ब्रब्ये प्रत्यभिज्ञास्य वार्यते ॥

बालकोऽहं य एवासं स एव च कुमारकः।

युवानो मध्यमो बृद्धोऽषुनाऽस्मीति प्रतीतितः ॥'

---तत्त्वार्थंश्लोकवा० १, १३, ४५-४६ ।

एतदेवाह स्विष्यये। ३ समर्थम् । ४ प्रत्यक्षिज्ञानेन । ४ नैयाविकाः भीमांसकारन, तत्र तावन्यीभांसकाः—'नन् गोदर्शनाहितसंस्कारस्य आनस्योपमानस्पत्वात्र प्रत्यभिज्ञानता। साद्रयविधिष्टो हि विशेषी (गोलक्षणो वर्मी) विशेषविधिष्टं वा साद्यवपुपमानस्यैव प्रभेयम्'—

१ बलुरादेरंबयत्वीतिवननसामर्थ्यस्वीकरणे। २ नतु बस्रुरादेः स्विव-षय एव द्रावेड्स्थमाने यूमार्ग प्रवृत्तेने परोक्षे बह्मपादौ निरङ्गिन प्रवित्त्व सामर्थ्यमस्ति, ततोऽनुमानं पृथणेव प्रमाणियित चेत्र; प्रत्योकाऽध्येतत् ममामम्, तवाधि हि इदन्तोतिस्तित एवार्थ देवदत्तादौ स्वृदादोः प्रवृत्तिनं वरोक्षे एक्तदे कृमारयुवाबुवावस्थापिती देवदत्तत्तादी। तदुस्तम्

प्रत्यभिज्ञानत्वानतिवृतः । मन्यया गौविनवागो महिष इत्यादि-वित्तवृज्ञात्वप्रत्ययस्य, इदमस्मान् दूर्रमित्यादेरन प्रत्ययस्य सप्रति-योगिकत्य पृथक् प्रमाणत्वं स्यात् । ततो ।वैत्तावृत्यादिप्रत्ययवत् सावृद्यप्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञाननक्षणाकान्तत्वेन प्रत्यभिज्ञान-त्वभेवेति प्रमाणिकप्रवृतिः ।

प्रमेयकः ३-१०। उक्तं च---

बुध्यमानाश्चरचम् विज्ञानम् पुण्जायते । सादृद्योगांविबस्त्रकेष्ट्यमानामिति स्पृतम् ॥ तस्याद्धात्मयांते तत्थात्साद्वाच्येन विद्योशितम् । प्रयोग्यमुष्मानस्य सादृष्ये तात्वन्तितम् ॥ प्रद्यक्षेणाञ्चस्त्रद्वेशीप सादृष्ये गवि च स्त्रृते । विज्ञान्वस्यान्यतः सिद्धेन्यसाम्प्रमाणता ॥

इति प्रस्वभिज्ञानस्योपमानस्थतां निरूपयन्ति, 'तदसमीक्षिताभिषानम्, एक्त्व-सावृद्यप्रतीत्योः सङ्कलनज्ञानरूपतया प्रत्यभिज्ञानतानतिकमात् । 'स्र एवायम्'इति हि यथा उत्तरपर्यायस्य पूर्वपयिण्यैक्ताप्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा, तथा सावृत्यप्रतीतिर्ति 'प्रेमेन सद्वाः' इति (प्रत्यभिज्ञा), अविज्ञेयात्, —प्रमेषक्क २-१०। कंयमन्यया वैत्रक्षण्यप्रतीतिर्ति प्रमाणान्तरं न स्यात्' नैयायिकात्त् 'आगमाहितसंस्कारस्कृत्यपेकं सारूप्यमानपुरमानम् । यदा

ह्मनेन श्रुतं भवति 'यवा गौरेव गवयः' इति । प्रसिद्धे गो-गवयसाधस्यें पुनर्गवा सावस्यं पश्यतोऽस्य भवत्ययं गवय इति समास्यासस्वन्वप्रतिपत्तिः' — न्यायवा० १-१-६ । समास्यासस्वन्वप्रतिपत्तिरुवोपमानमिति प्रतिपाद-

— मी० इलो० उ० ३६-३८।

<sup>1 &#</sup>x27;वैसदृश्य' द प्रतिपाठः ।

#### [तर्कस्य निरूपणम्]

ई १४. यस्तु प्रत्यभिज्ञानम्, कस्तहि तकः? व्याप्तिज्ञानं तकः। साध्यसाधनयोगंम्यगमकभावप्रयोजको¹ व्यभिज्ञारसञ्जासहिष्णुः सम्बन्ध्यसिष्टे व्यभिज्ञारसञ्जासहिष्णुः सम्बन्ध्यसिष्टे व्यभिज्ञारसञ्जासिष्टे व्यभ्यति न तु षटादिः, 'त्रदभा-वात्। तस्यास्वास्यस्य स्थापकः तस्य स्थापकः स

यन्ति; तन्तः; वैलक्षण्यादिप्रत्ययानामपि प्रमाणान्तरत्वानुषङ्गात् । तथा चोक्तं श्रीमद्भट्टाकलङ्कदेवै:---

उपमानं प्रसिद्धायं सायम्यात् साष्यसायनम् । तद्वैयम्यात् प्रमाणं कि स्थात् संक्षिप्रतिपादनम् ॥ प्रत्यकार्यान्तरापेका सम्बन्धप्रतिपद्यतः । तत्प्रमाणं न बेत्सर्वमृत्यमानं कृतस्तव्या ॥

---लघीय० का० १६-२०।

सतः 'यवेब हि एकदा घटमुणकथ्यकतः पुनस्तस्येव दयोने 'स एवायं पटः' इति प्रतिपत्तिः प्रत्योभन्ना तथा 'पोसद्यो गवयः' इति सङ्कृतकाले गोतद्यगणवयाभियानयोवीच्यवावकसम्बन्धं प्रतिपद्य पुनगंवयदर्शनालटप्रति-पत्तिः प्रत्योभन्ना किलेच्छते ?'—प्रमेयकः ३-१०।

१ प्रसावकः । २ व्यक्षिचारशून्यः । ३ नियमरूपः । ४ व्याप्तिबसात् । ४ ज्ञापयति । ६ व्याप्तेरभावात् । ७ श्लोकवास्तिकभाष्ये यदुक्तं तत्कि-व्चित्तरवस्येदनेत्यं वर्त्तते-'प्रमाणं तर्कः साक्षात्परम्परया च स्वार्थनिश्चयने

<sup>1</sup> द प्रती 'च' नास्ति । 2 'नाम्नो' इति द मा य म प्रतिपाठः ।

[१-१३-११४] इति । ऊह इति तर्कस्यैव 'व्यपदेशान्तरम् । स च तर्कस्तां व्याप्ति 'सकलदेश-कालोपसंहारेण विषयीकरोति ।

\$ १६. किमस्योदाहरणम् ? उच्यते—यत्र यत्र व्यवस्यं तत्र तत्राग्निमस्वमिति । अत्र' हि घूमे सित भूयोऽग्युपलम्भे अग्य-भावे च धमानुपलम्भे। 'सर्वत्र सर्वदा घूमोऽग्निन न व्यम्भिचरित" इत्येवं सर्वोपसंहारेणाविनाभाविज्ञानं पश्चादुत्पन्नं तर्कास्यं प्रत्य-क्षादेः पृथगेव । 'अत्यक्षस्य2 'सन्तिहितदेश एव 'घूमाग्निसम्बन्ध-प्रकाशनान्न व्याप्तिप्रकाशकत्वम् । सर्वोपसंहारवती हि व्याप्तिः ।

§ १७. ननु यद्यपि 'प्रत्यक्षमात्रं व्याप्तिविषयीकरणे 'शक्तं न भवति तथापि विशिष्टं प्रत्यक्षं तत्र' शक्तमेव । तथा हि-महान-

फले साधकतमत्वात्प्रत्यक्षवत् । स्वविषयभूतस्य साध्यसायनसम्बन्धानान-निवृत्तिरूपे साक्षात्स्वार्थनिश्चयने फले साथकतमस्तर्कः, परम्परया तु स्वार्थानुमाने हानोपादानोपेक्षाज्ञाने वा प्रसिद्ध एवेति ।'

१ नामान्तरम् । २ सर्वदेशकालावच्छेदेन । ३ प्रस्मिन्नुल्लेके । ४ घूमो-उग्यमाने न भवति, प्रिपि स्विन्तद्भाव एव भवति, इति भावः । ४ न हि प्रयक्षं भावन् करिचयुमः कालान्तरे देशान्तरे व पाककस्येव कार्य-नार्थान्तरस्वेतीयतो व्यापारान् कर्तुः समर्थम्, सिन्तिहितिबयवकालेराने-रिवचारकलात् लर्षा० स्वोपक्रीव० का० ११, प्रस्तकः पृ० २६०, प्रमाण्य० पृ० ७०, प्रमेणक० ३-१३ । ६ समीपर्वत्तिन योग्यदेश एव महानसात्ते, न दूरविन्ति गरोके देशे । ७ नियतपुमाग्योः सम्बन्धक्ता-नात् । ६ प्रत्यक्तामान्यम् । ६ समर्थम् । १० व्यान्तिविचयीकरणे

अस्यभावे च बूमानुपलम्भे इति पाठो मुद्रितप्रतिषु नास्ति ।
 अस्यभस्य हि' इति म च प्रतिपाठः ।

सादौ तावत्त्रवसं धूमाजन्योदंशंनमेकं प्रत्यक्षम्, तदनन्तरं भूयो'
भूयः प्रत्यक्षायि प्रवस्तितं, तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्यापितविवयीकरणसमर्थानि, अपि तु पूर्वपूर्वानुस्त्यूमाणिनस्मरणतस्त्रजातीयत्वानुसन्धानरूपप्रत्योभज्ञानसहकृतः कोऽपि' प्रत्यक्षविवेषो व्याप्ति सर्वापसंहारवतीमिया गृह्णति । तथा च स्मरणप्रत्यभिज्ञानसहकृते प्रत्यक्षविवेषे व्याप्तिविवयीकरणसमर्थे कि
तर्काच्येन पृथक्षमाणेनित केचित्'; 'तेऽपि न्यायमार्गानभिज्ञाः;
'सहकारिसहस्रसमवधानेऽप्यविययम्बृत्तिनं घटत इत्युक्तस्वात् ।
तस्मात्रस्वयेण व्याप्तिग्रहणसम्प्रस्यसं च सित्वत्वा तादुषास्मरणम्, प्रत्यभिज्ञानम्, भूयोदर्शनस्य प्रत्यसं च सित्वत्वा तादुषासंक ज्ञानं जनयन्ति यहचाप्तिग्रहणसम्पमिति । तक्ष्वच स एव ।
अनुमानादिकं तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भाव्यमेव' ।

१ पुतः पुतः । २ म्रानिदिष्टनामा । ३ नैयायिकारयः । ४ समाघत्ते तेणीत । १ प्रत्यक्षस्य पुरावित्तम्मवाङ्ग्रव्यक्तिषययत्वेत्रपं नापुरावित्त- सक्त्वम्मवङ्ग्रिव्यक्तिषयत्वत् । तात् तदयोग्यत्वात् । सहकारिणामविषयं प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्तस्य प्रवक्तस्य प्रवक्तम्यति । चत्रमावित्र म्यान्यवित् व्यक्तिम्मवेन विद्यत्तराक्षयः । तथा हि-सत्यां व्यक्तिप्रकृत्यानुमानेना वृत्यत्व सति व्यक्तियः । व्यक्तिप्रकृत्यान्यतित्रति । यनुमानान्तरेण व्यक्तिप्रत्यतिक्षत्यानुमानन्तरीयव्यक्तियान्यति वित्तरस्यमुमानान्तरेणव्यक्तम्यव्यवः स्यात् । तती नानुमानाद्वपात्वम्नम्य । स्वातं नानुमानाद्वपात्वम्वम्य । स्वातं नानुमानाद्वपात्वम्यम्य । स्वातं नानुमानाद्वपात्वम्यम्य । स्वातं नानुमान्यपात्वमानेतं (व्यक्तिम्यन्यानान्तरे (व्यक्तिम्यन्यनान्तरं (व्यक्तिम्यन्यनानेतं (व्यक्तिम्यन्यनान्वरं (व्यक्तिम्यन्यनं । स्वातं नानुमान्यः । स्वातं विव्यत्वमानंत्वरं (व्यक्तिम्यन्यनं । स्वातं । स्

<sup>1 &#</sup>x27;सर्वोपसहारवतीमपि' इति पाठो **मुद्रितप्र**तिषु नास्ति ।

६ १६. बौद्धास्तु 'प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्पः व्याप्ति गृह्णातीति मन्यन्ते । त एवं पृष्टव्याः—स हि विकल्पः किमप्रमाणमुत प्रमाणमिति । यद्यप्रमाणम्, कथं नाम तत्पृहीतायां व्याप्ती 'समान्वासः ? अय प्रमाणम्, कि प्रत्यक्षमयवाऽनुमानम् ? न तावरप्रस्थाम् अस्वप्टप्रतिभासत्वात् । नाप्यनुमानम्, निङ्गदर्शनाद्यान् पेक्षात्वात् । 'पाञ्चामन्यवेव किञ्चित्रमाणमिति चेदागतस्तिहि तकः। तदेवं तकव्यं प्रमाणं निर्णीतम् ।

### [ग्रनुमानस्य निरूपणम्]

१७. इदानीमनुमानमनुवर्ण्यते । साधनात्साध्यविज्ञानमनु-मानम् । इहानुमानमिति लक्ष्यनिर्देशः, साधनात्साध्यविज्ञान-

प्रहणम्), प्रकृतापरानुमानकल्पनायामिवरंतराथयत्वानवस्थाऽवतारात् । ग्रागमादेरिप भिन्नविषयस्थेन सुप्रसिद्धत्वान्न ततोऽपि तत्प्रतिपत्तिर्रात'— प्रमेषरः २-१८ । श्रीमद्भट्टाकलक्कुवैवरपृक्तम्—

> ग्रविकल्पथिया लिङ्गं न किञ्चित् सम्प्रतीयते । नानुमानादसिद्धत्वात्प्रमाणान्तरमाञ्जसम् ॥

> > लघीय०का० ११

श्रतः सूष्ट्रक्त ग्रन्थकृता 'ग्रनुमानादिक तु व्याप्तिग्रहणं प्रत्यसम्भा-व्यमेव' इति ।

१ निर्विकरणकप्रत्यक्षानन्तरं जायमानः । २ प्रामाण्यम् । ३ प्रत्यक्षानु-मानाच्याम् । ४ साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानं '---'' न्यायिक का० १७०, 'साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानम्'---परीकामु० ३-१४, 'साधनात् साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्वेषाः' !----सत्यार्थकाने १-१३-१४० । मिति लक्षणकथनम् । साधनाद्धभादेलिङ्गात्साध्येऽग्न्यादौ लिङ्गिन् यद्विज्ञानं जायते तदनुमानम्, 'तस्यैवाऽन्नाद्यव्युत्पत्तिविच्छि-त्तिकरणत्वात्'। न पुनः साधनज्ञानमनुमानम्, 'तस्य 'साधनाव्यु-त्यतिविच्छेदमात्रोपक्षीणत्वेन साध्याज्ञानिनवत्तंकत्वायोगात् । 'ततो यदुक्तं नेयायिकैः—'लङ्गपरामर्थोऽनुमानम्'[न्यायवा॰ १-१-५ उद्धवम्]' इत्यनुमानलक्षणम् तद'विनीतिविचसितमिति निवेदितं भवति । 'वयं त्यनुमानप्रमाणस्वरूपलामे व्याप्तित्मपणसहकृतो निङ्गपरामज्ञः' कारणामिति मन्यामहे, मृत्यादि 'प्तबष्ट्यामो-ऽनुभवादिवत् । तथा हि-धारणाख्योऽनुभवः स्मृतौ हेतुः । तादा-त्विकानुभव-स्मृती प्रत्यभिज्ञाने। स्मृतिप्रत्यभिज्ञानानुभवाः साध्य-

१ साध्यज्ञानस्यव । २ ध्रम्यादेरण्डुत्र्रातिरज्ञानं तस्या विच्छतिर्नि-रासत्तत्त्र्रूण्यात् साध्यज्ञानस्य, प्रतः साधनाज्ञ्ञायमानं साध्यज्ञानमेवानु-मानमिति भावः । ३ साधनज्ञानस्य । ४ साधनत्यम्बन्ध्यानिराक्ष्णमान् स्वेच कृतायंवेन । १ भ्रत्यत्त्र साधनानानं नानुमानं ततः । ६ 'ध्रपरे नु मय्यत्ते लिङ्गपरामर्थोऽनुमानमिति । वयं नु पद्यामः सर्वमनुमानमनुमिते-स्तान्यत्रे । अधनान्यत्र्यायः श्वान्तत्र्यत्र्यात्रियः । स्यमालिङ्गपरामर्थे इति स्याय्यम् । कः पुत्र त्र न्यायः ? शान्तत्र्यत्रत्रित्तर्ताः । स्यमालिङ्गपरामर्थे त्याय्य इति । '— स्वाव्यत्र शेषायंश्रतिपतिर्तितः । स्यमालिङ्गपरामर्थे त्याय्य इति । '— स्वाव्यत्र शेषायंश्रतिपतिर्तितः । स्यमालिङ्गपरामर्थे त्याय्य इति । '— स्वाव्यत्र शेषायंश्रतिपतिर्तितः । स्यमालिङ्गपरामर्थे त्याय्य इति । '— स्वाव्यत्र शेषायंश्रतिपतिर्दितः । स्वान्यानिमत्यर्थः । । ध्रविनोतिरिव-चारिमिवन्नित्रत्र परिकृत्यमन्या । स्वान्यन्य न पु स्वयमनुमानमित्यर्थः । १ लङ्गान्तनमृपानस्योत्यत्ते कारणम् । वृ

<sup>1 &#</sup>x27;करणं' इति मुप्रतिपाठः।

साधनविषयास्तर्के । 'तद्वल्लिङ्गज्ञानं व्याप्तिस्मरणादिसहकृतमनु-मानोत्पत्तौ निवन्धनमित्येतत्सुसङ्गतमेव' ।

१८. 'ननु 'भवतां मते साधनभेवानुमाने ।हेतुनं तु साधन-ज्ञानं 'साधनात्साध्यिक्कानमनुमानम्' इति 'वचनादिति चेत्; त; साधनादित्यत्र निश्चयपधप्राप्ताद्धमादेरिति विवक्तणात्', प्रानि-श्चयपधप्राप्तस्य धूमादेः साधनत्वस्यैवाधटनात् । तथा चोक्तं तत्त्वार्यदलोकवात्तिके2-"साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं विदुर्बृधाः" [१-१२-१२०] इति । साधनाज्ञायमानाद्धमादेः साध्येजन्यादौ लिङ्गिन यदिज्ञानं तदनुमानम् । प्रज्ञायमानस्य 'तस्य साध्यज्ञान-जनकत्वे हि सुप्तादीनामगृहीतधूमादीना मप्यग्न्यादिज्ञानोत्तिज्ञ-प्रसङ्गः । तस्माज्ज्ञायमानलिङ्गकारणकस्य' साध्यज्ञानस्यैव

लिङ्गात्साध्याविनाभावाभिनिबोर्षकलक्षणात् ।

लिङ्गिधीरनुमानं तत्फलं हानादिबुद्धयः ॥ लघी०का० १२ ।

७ साधनस्य । द जनानाम् । १ ज्ञायमानं लिङ्ग् कारणं यस्य तज्ज्ञाय-मानलिङ्गकारणकं तस्य, साध्याचिनाभावित्वेन निर्णतिसाधमहेतुकस्पेत्ययेः । अत्रेदं बोध्यम्— निह्न वयं केवलं लिङ्गमनुमाने कारणं सम्यामहे, प्राप्ति बन्यमानुपपन्तवेन निह्नित्तयेव, प्रज्ञायमानस्य लिङ्गस्यानुमितिकारणवा-सम्भवात् । अस्यया यस्य कस्यायनुमितिः स्यात् । एतेन यदुक्तं नैयाधिकैः

१ स्मृत्यादिवत् । २ ग्रस्मदीयं कथनं सुयुक्तमेव । ३ नैयायिकः शङ्कते नन्विति । ४ जैनानाम् । ५ पूर्वं निरूपणात् । ६ ग्रत एवाकसञ्जूदेवेदस्तम्—

 <sup>&#</sup>x27;म्रनुमानहेतुः' इति द य प्रत्योः पाठः । 2 'श्लोकवास्तिके' इति
 मृद्धितप्रतिषु पाठः । 3 'ज्ञानोत्पाद' इति द प्रतिपाठः ।

साध्याव्युत्पत्तिनिरासकत्वेनानुमानत्वम्, न तु 'लिङ्गपरामश्रदि-रिति बुद्याः प्रामाणिका' विदुरिति 'वार्त्तिकार्थः ।

> श्चनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गः तु कारणं न हि। श्चनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा'।।

यखनुमितौ लिङ्ग करणं स्यातदाऽनागतेन विनण्डेन वा लिङ्गेन (इसं यज्ञचाला बह्निसती भविष्यति, मार्विव्यात्। इसं यज्ञचाला बह्निसत्या-सीत, भूतवृमात [तिज्ञान्तपृष्ठ टिपणण] दर्यवेष्वेषण) अनुमितिन स्यादनु-मितिकरणस्य विज्ञस्य तदानीममावातं — विज्ञस्तानुमुक्तावती ६५५ तिन-रस्तम्; लिङ्गस्य ज्ञायमानस्य करणस्वानम्गुण्यमेऽज्ञायमानादिषि लिङ्गादनु-मितिमज्ञकृत् । विज्ञ्ञ, वर्तमानलेन मतीतस्य विङ्गस्यानुमितिहेतुत्वम्, न भविष्यस्वेनातीतस्येन वा भाव्यस्तीतयोशिङ्गस्वस्यानुमितिहेतुत्वम्, करिप्यदेखानान् भाविष्यमात्याविबद्धिसत्तितयोशिङ्गस्वस्योनमितिहेत्वस्यत्वस्यान्त्रमातिहेत्वस्य स्वाच्यस्यानाम्यतिविद्धि वाऽनुमिनोति । तस्माज्ञायमानिलङ्गकारणकस्यैव साध्यज्ञानस्यानुमानत्वमिति ध्येयम्।

१ नैयायिकाद्यभिमतस्य । २ श्रकल**ञ्कृदेवा न्यायिविनिध्चये** (का० १७०) । ३ साधनारसाध्यविज्ञानिमत्यादि**तत्त्वार्यदलोकवात्तिकीय**वात्ति-कस्यार्थः । वात्तिकलक्षणं त्—

> 'उक्तानुक्तद्विरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रसज्यते । तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहर्वात्तिकज्ञा मनीविणः ॥

> > ---पराशरोपपुराण য়०१८।

'उक्तानुक्तद्विरुक्तानां विचारस्य निबन्धनम् । हेतुभिश्च प्रमाणैश्च एतद्वात्तिकलक्षणम् ॥'

× ×

'उस्तानुस्तद्वस्तानां चिन्ताकारि तु वार्तिकस् ।'—हैमकोश । 'वार्तिकं हि न्नत्राणामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो विशेवाभिषानं मतिद्वम् ।'

×

### [साघनस्य लक्षणकथनम्]

११६. किं तत्साघनं यद्धेतुकं साध्यज्ञानमनुमानम् ? इति
 वत्ः उच्यते—निश्चितसाध्यान्यथानुपपत्तिकं साधनम् । यस्य
 'साध्याभावासम्भवनियमरूपा व्याप्यविनाभावाद्यपरपर्याया
 साध्यान्यथानुपपत्तिस्तर्काख्येन प्रमाणेन निर्णीता तत्साधनिम त्यर्षः । तदुक्तं कृमारनिचभद्वारकः—

''ग्रन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं लिङ्गमङ्गचते''!['वादन्याय···]इति ।

### [साध्यस्य लक्षणकथनम्]

§ २०. कि तत्साध्य यदिवनाभावः साधनलक्षणम् ? उच्यते—
शक्यमभित्रे तमप्रसिद्धं साध्यम् । यद्यद्यक्षादिप्रमाणाबाधितत्वेन
साधियतुं शक्यम्, वाद्यभिमतत्वेनाभित्र तम्, 'सन्देहाद्याकान्तत्वेनाप्रसिद्धम्, तदेव साध्यम् । 'ग्रशक्यस्य साध्यत्वं 'बह्नघनुष्ण-

१ साधनस्य । २ साध्याभाये न भवतीति नियमस्या । ३ यद्यपि कुमारानित्नोध्यं बादस्यायां नेदानीगुपलम्यते तथायिय कारिका सहोत्तः राउँन विद्यानन्दस्वामिना प्रमाणपरीक्षायां 'कुमारानित्मश्चारकः' पत्रपरी-साथा 'कुमारानित्मश्चारकः' पत्रपरी-साथा कुमारानित्मश्चारकः' पत्रपरी-साथा नियादिकार् इति नामो-ल्लेखपुरस्सरपुदृष्ताऽन्ति । ४ श्रीमाणिषयनित्मित्पुत्तम् — "स्टम्बा-वितामित्वं साध्यम् — परीक्षा० ३-२० । ४ स्टम् । ६ प्रन्थुप्पत्तिस्यय-विपर्यक्षितिश्योश्यः साध्य इति मादः । सीन्यव्यविपर्यस्ताश्चुरप्तानानं साध्यस्य यथा स्यादित्यविद्यद्यद् — परीक्षा० ३-२१ । ७ वाधितस्य । स्वाद्यक्षित् अव्यव्वात् । इत्यादी बह्नाबुष्णपर्यसंग्राहिणा प्रत्यक्षेण वाधितस्य। इत्यादिकार्यक्षेण वाधितस्य। इत्यादिकार्यक्यात्मित्वस्य स्वादिकार्यक्षेण वाधितस्य। इत्यादिकार्यक्षेण वाधितस्य। इत्यादिकार्यक्षेण वाधितस्य स्वादिकार्यक्षेण स्वादिकार्यक्य स्वादिकार्यक्षेण स्वादिकार्यक्षेण स्वादिकार्यक्य स्वादिकार्यक्य स्वादिकार्यक्षेण स्वादिकार्यक्य स्वादिकार्यक्य स्वादिकार्यक्य स

<sup>1 &#</sup>x27;लिङ्गमम्यत' इति मुद्रितप्रतिषु पाठः।

त्वादेरिप साध्यत्वप्रसङ्गात् । श्रनिभग्नेतस्य साध्यत्वे त्वतिप्रस-ङ्गात्' । प्रसिद्धस्य साध्यत्वे पुनरतृमानवैयथ्यत्'। तदुक्त न्याय-विनिक्वये—

"साध्यं शक्यमभित्रे तमप्रसिद्धं ततोऽपरम्' । साध्याभासं विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः" ॥१७२॥ इति ।

१ स्वेण्टसामनायोगात् । षत एवाह्—'प्रनिष्टाण्यकादिवापितयोः साध्यलं सा प्रृंदितीण्टावापितवननम्—परीक्षा० ३-२२ । २ साधनार्हे हि साध्यम्, साधनं वासिद्धस्येव भवति न तिद्धस्य, पिष्टपेषणानुषञ्जात् । तथा वासिद्धस्य साध्यमेवानुमानकत्यम्, सिद्धस्य दु साध्यप्ते तस्य प्रगोव सिद्धस्यानुमानवेष्वस्य स्थापेवति मात्रः। यनुस्तं स्याह्मविष्यापिता— 'प्रसिद्धारण्यवप्रसिद्धम्, तदेव साध्यम् । न प्रसिद्धम्, तत्र साधनवेष्वस्थात् । प्रसिद्धर्येति हे साधनस्य फलम्, सा च प्रगोव सिद्धति'—म्बायिव विष २, पृ० ६ । ३ गक्यादिवकाणात्साध्याद्विपरीतम् । ४ प्रमित्रायस्य संवेषः। ४ प्रकलकुवेनानामित्रायसामस्यम् । ६ श्रीमद्वारिराजाचार्यां न्यायिव-तिष्ठप्रविवनणकारः।

<sup>1</sup> च्या व प्रत्योः 'इति' पाठो नास्ति । 2 'ग्रस्यायमर्थः' इति च्या प्रतिपाठः । 3 'किं तत् ?' इति व प प्रत्योनोस्ति ।

पतिर्वेद! । साधनसाध्यद्वयमधिकृत्य' 'श्लोकवात्तिकं च2-

'म्रन्यथानुपपत्त्येकलक्षणं तत्र साधनम् । साध्यं शक्यमभित्रतेनमप्रसिद्धमुदाहृतम् ।।

[१-१३-२२१] इति।

१२२. तदेवमिवनाभाविनश्चर्यकलक्षणात्साधनाच्छक्याभि प्रोताप्रसिद्धरूपस्य साध्यस्य ज्ञानमनुमानमिति सिद्धम् ।

[धनमानं द्विधा विभज्य स्वार्धानुमानस्य निरूपणम्]

§ २३. तदनुमानं द्विविधम्—स्वायं परार्थं च।तत्र स्वयमेव
निविचतात्साध्यनात्साध्यज्ञानं स्वार्धानुमानम् । 'परोपदेशमनपेष्ठय
स्वयमेव निविचतात्प्राक्तकांनुभूतव्यान्तिस्मरण'सहकृताद्भमादेः
साधनादृत्यत्रं पर्वतादौ धर्मिण्यन्यादेः साध्यस्य ज्ञानं स्वार्थानु-

१ प्राश्रित्य । २ तस्वार्धरलोकवास्तिकम् । ३ प्रत्ययानुपपत्तिरिवना-भावः, वा एवैका लक्षणं स्वरूपं सस्य तत्त्रया साधनम्, न पक्षवर्भत्वादि-श्रित्यत्वरूपं पञ्चलकाणं वा बौद्ध-नैयायिकाभिमतम् । ४ उत्तरत्वरूपलिक्ष-त्रा । ४ प्रत्यवादिना बातात् । ६ प्रतिवादिवाक्यप्रयोगम् । ७ हिनुपहण-सम्बन्धस्तरण्युत्वकं जायमानं साध्यक्षानं स्वार्धानुमानम्, यया शृहीत-यूमस्य स्मृतव्याप्तिकस्य 'पवंतो विद्वमान्' इति ज्ञानम् । प्रत्र हेतुप्रहण-सम्बन्धस्तरण्योः सपुतित्योरेव कारणत्ववत्यम्' —वैनतक्षमा १० १० १२ । प्रतृमाता हि पर्वतार्थं थूमं वृद्धा महानसात्तै शृहीतव्याप्ति स्मृता च 'पवंतोध्यं बिद्धमान्' इस्यनुमिनोति । यत्रयमपुत्रितिः परोपदेशमनपेक्य स्वययेव निहिचतात्वापनाञ्चलित तस्वार्षामुमानिति मावः।

<sup>1 &#</sup>x27;विवेद' इति मु प्रतिपाठः । २ 'च' इति द प्रतौ नास्ति ।

मानमित्यर्थः । यथा-पर्वतोऽयमिनमान् घमवत्त्वादित् । 'श्रयं हि स्वार्थोनुमानस्य ज्ञानरूपस्यापि शब्देनोल्लेखः। यथा 'श्रयं घटः' इति शब्देन प्रत्यक्षस्य'। 'पर्वतोऽयमिनमान् धूमवत्त्वात्' इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानातीति स्वार्थानुमानस्थितिरित्यवगन्तथ्यम्।।

### [स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनम्]

§ २४. त्रस्य च स्वार्थानुमानस्य त्रीण्यञ्जानि-'धर्मी, साध्यम्, साधन च । तत्र साधन 'गमकत्वेना'ङ्गम् । साध्यं तु गम्यत्वेने' । धर्मी पुनः साध्यधर्माधारत्वेन । 'धाधारविशेषानिष्ठतया हि साध्यसिद्धिरनुमानत्रयोजनम्, धर्ममात्रस्य तु ब्यापितनिश्चयकाल एव सिद्धत्वात् 'यत्र तत्र यूमवस्व तत्र तत्राग्निमस्यम्' इति ।

§ २४. "म्रथवा2, पक्षो हेतुरित्यञ्जद्वयं स्वार्थानुमानस्य, साध्य-धर्मविज्ञिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात् तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मि-साध्यसाधनभेदात् त्रीष्यञ्जानि पक्षसाधनभेदादञ्जद्वयं बेति सिद्धम्,

१ ननु स्वार्थानुमानस्य जानरूपत्यात्त्रभ तस्य 'पर्यतोऽयमािनमान् यूम-बत्वात्' इति राज्येनोलेलाः? इरयत **प्राह् प्रयमिति** । मनुमाता वेन प्रकारेण स्वार्थानुमान करोति तराकारप्रयर्थनायोमन जानरस्पर्याणि तस्य जान्वविक-योलेलाः । भवति हि यमा 'दं र मदीयं पुत्तकम्' इति चल्देन प्रत्यकस्या-प्रकारः । भवति हि यमा 'दं मदीयं पुत्तकम्' इति प्रकेष सम्बन्धः । १ एकाः । ४ जापक्तेत । १ जाप्यत्वेन । ६ वर्षिणः स्वार्थानुमानाञ्जले युक्तिः । ७ प्रकारान्तरेण स्वार्थानुमानस्याङ्गप्रतिपादनार्थमाह **प्रपर्वेति** ।

<sup>1</sup> म मुप्रतिषु स्थितिरवगन्तव्या' इति पाठः । 2 'ग्रथवा' इति पाठो मुक्तिप्रतिषु नास्ति ।

'विवकाया 'वेचित्र्यात् । 'पूर्वत्र हि धर्मिधर्मभैदविवका, 'उत्तरत्र तु। 'तत्समुदायविवका । स एष घर्मित्वेनाभिमतः प्रसिद्ध एव । तदुक्तमभिगुक्तैः-''प्रसिद्धो धर्मी'' [परीका ३-२७] इति ।

### [वर्मिणस्त्रिधा प्रसिद्धेनिरूपणम्]

§२६. प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः 'वविचित्रमाणात्, वविचिद्धकल्पात्',
वविचित्रमाण-विकल्पाभ्याम् । तत्र 'प्रत्यक्षाद्यन्यतमावयृतत्व
प्रमाणप्रसिद्धत्वम् । ग्रनिश्चितप्रामाण्याप्रामाण्यप्रत्यय2गोचरत्वं
विकल्पप्रसिद्धत्वम् । 'तद्द्वयविषयत्व प्रमाणविकल्पप्रसिद्धत्वम् ।

§ २७. "प्रमाणसिद्धो धर्मी यथा-धूमनत्त्वादिगमन्त्वे साध्ये पर्वतः। "स खलु प्रत्यक्षणानुभूयते। विकल्पसिद्धो धर्मी यथा- प्रति सर्वज्ञः मुनिदिचतासम्भवद्बाधकप्रमाणत्वादित्यस्तित्वे साध्ये सर्वज्ञः। भ्रथवा, सर्वविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये सर्वज्ञः। भ्रथवा, सर्वविषाणं नास्तीति नास्तित्वे साध्ये सर्वविषाणा । सर्वज्ञो द्वास्तित्वसिद्धेः प्राग न प्रत्यक्षादिप्रमाण-

१ प्रतिपादनेच्छायाः । २ भिन्तत्वात् । ३ अङ्गचयप्रतिपादने । ४ अङ्गुद्भवचने । ५ वर्मवर्षिमगोरैक्यविवक्षा, यतो हि तत्समुदायस्य पक्षत्ववचनात् । ६ अनुमाने । ७ प्रतीतेः । ८ प्रत्यक्षादीनामन्यत्येन प्रमाणेनावयुत्त्वम्, निरिचतत्वमित्यर्यः । १ प्रमाणविकल्पोमयविवयत्वम् । १० उक्तानां त्रिविषयमिणां कमेणोदाहरणानि प्रदर्शयति प्रमाणेति । ११ पर्वतः ।

<sup>1</sup> द प्रतौ 'तु' स्थाने 'च' पाठः । 2 'ऋनिश्चितप्रामाण्यप्रत्यय' इति द प्रतिपाठः ।

सिद्धः, प्रिप तु 'प्रतीतिमात्रसिद्ध इति विकल्पसिद्धोऽयं धर्मी । तया सरविषाणमिप नास्तित्वसिद्धः प्राग्विकल्पसिद्धम्'। 'उभय-सिद्धो धर्मी यथा-'धाव्दः परिणामी कृतकत्वावित्यत्र शब्दः । स हि वर्तमानः प्रत्यकाग्यः, भूतो भविष्यंत्रच विकल्पगयः । स सर्वोऽपि धर्मीति प्रमाण-विकल्ससिद्धो धर्मी । प्रमाणोभय-सिद्धयोधेमिणोः साध्ये कामचारः । विकल्पसिद्धे तु धर्मिम् 'सत्तासत्त्योरेव साध्यत्वमिति नियमः । तदुक्तम्-"विकल्पसिद्ध 'तस्मिन् सत्तेतरे' साध्ये'' [परीक्षा ३-२५] इति ।

§ २८. तदेवं परोपदेशानपेक्षिण:। साधनाद् ''दृश्यमानार्द्धामनिष्ठतया साध्ये यद्विज्ञानं तत्स्वार्थानुमानमिति स्थितम् । तदुक्तम्-

१ सम्भावनामात्रसिदः, सम्भावना प्रतीतिविकत्य इत्येकार्षकाः । २ तथा चाहुः श्रीमाणिक्यनिद्यः— 'निकल्यसिद्धे तिस्मन् सत्तेत्ररे साध्ये' 'प्रस्ति स्वेको नास्ति करविष्याम्' —परीकार ० २-२६,२६ । ३ प्रमाणविकत्य-सिद्धः । ४ श्रृत्र शब्दत्वेन निविकत्यव्यानां ग्रहणम्, तेषु वर्तमानवाव्याः श्रावणप्रवादेणं गम्याः सिन्त, भृता भविष्यत्यक्त प्रतीतिसिद्धाः सित्त श्रतः शब्दस्योभयसिद्धर्यमिद्धमिति भावः । ४ श्रानियमः । ६ सत्ता श्रास्तः वस्ता शब्दस्योभयसिद्धर्यमिद्धमिति भावः । १ श्रानियमः । ६ सत्ता श्रास्तः वस्ति श्रास्ति स्ववः, 'स्रस्ति स्ववः, 'स्रस्ति स्ववः, 'स्रस्ति स्ववः, 'स्रस्ति स्वविष्यम्' इत्यादी सत्ता साध्या, 'नातिः वस्तिवाणम्' इत्यादी चासता साध्या इत्येव नियम एत्, न प्रमाणोभयसिद्धर्यमिवत्नाम्यास्तते । वस्ताता साध्या इत्येव नियम एत्, न प्रमाणोभयसिद्धर्यमिवत्नाम्यास्तते । वस्ति मित्रस्त्रम् । ७ धर्मिण् । - सत्तासते । १ अवतः इति किष्माध्याहारः । १ एतत्यद्रयोगात् साधनस्य वर्तमानकालिकत्यं प्रकटितं बोद्धव्यम्, तेन भुक्ताविवसार्थनेताविवक्रस्य सिद्धान्य प्रति साधनस्त निरस्तम् ।

<sup>1 &#</sup>x27;परोपदेशानपेक्षेण' इति श्रा प्रतिपाठ: ।

परोपदेशाभावेऽपि साधनात्साध्यबोधनम् । यदद्गष्ट्'र्जायते स्वार्थमनुमानं तदुच्यते ॥[

] इति ।

# [परार्थानुमानस्य निरूपणम्]

६२६. परोपदेशमपेक्य यस्ताधनात्साध्यविज्ञानं तत्परार्थानु-मानम् । "प्रतिज्ञा-हेतुरूपपरोपदेशवद्यात् श्रोतुरुत्यन्तं साध्यात् साध्यतिज्ञानं परार्थानुमानमित्यर्थः । यथा-पर्वतोऽप्रमानिमान् भवितुर्महित सूमवत्यान्ययानुषपत्तेरिति वाक्ये केनचित्प्रयुक्ते तद्याय्यायं 'पर्यालोचयतः 'स्मृतव्याप्तिकस्य श्रोतुरनुमानमुप-जायते ।

§ ३०. परोपदेशवाक्यमेव परार्थानुमानमिति केचित्';त एवं प्रष्टव्याः तत् कि मुख्यानुमानम् अथा भौणानुमानम् इति ? न तावन्मुख्यानुमानम्, वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात् । गौणानुमानं त्वाक्यस्याज्ञानरूपत्वात् । गौणानुमानं त्वाक्यमिति त्वनुमन्यामहे', 'तत्कारणे ''तद्वचपदेशोपपत्तेरायु2-वृ'तमित्यादिवत् ।

१ धनुमातुः । २ कोऽसौ परोपदेश इत्याह प्रतिकाहेतुक्ष्मितः । ३ कि-चारयतः । ४ महानसे पूर्वगृहीतव्याप्ति स्मरतः । ४ नैयापिकादयः । ६ स्रोपवारिकानुमानव । ७ परोपदेशवावयम् । ६ वर्षं जैनाः । ६ परार्था-नृमानकारणे परोपदेशवावये । १० परार्थानुमानव्यपदेशघटनात्, तत उप-वारादेव परोपदेशवावयं परार्थानुमानम् । परार्थातन्तु तज्वन्यं शानमेव परार्थानुमानसिति । यदाह् स्रीमाणिक्यनन्ती—परार्थं तु तदर्यपरार्माज-वचनाज्वातम् —परीका० ३-४६, 'तद्वचनमपि तद्वेतुत्वात् —परीका० ३-४६,

<sup>।</sup> म मु 'ग्रथवा' इति पाठः । २ म मु 'रायुर्वे घृतं इति पाठः ।

[परार्थानुमानप्रयोजकवाक्यस्य प्रतिज्ञा-हेतुरूपावयवद्वयस्य प्रतिपादनम्]

\$ ३१. तस्यैतस्य परार्थानुमानस्याङ्गसम्पत्तः स्वार्थानुमानवत् । परार्थानुमानप्रयोजकस्य च बाक्यस्य। द्वावयदी-प्रतिज्ञा
हेतुस्व । तत्र घर्म-धर्मिसमुद्रायरूपस्य पक्षस्य वचनं प्रतिज्ञा।
देवुस्व । तत्र घर्म-धर्मिसमुद्रायरूपस्य पक्षस्य वचनं प्रतिज्ञा।
यथा-प्यन्वतोऽयमिनमान् दित् । साध्याविनाभाविसाधनवचनं
हेतुः। यथा-'भूमवस्वान्यथानुपपतः' दिति 'तथैव घूमवस्वोपहेतुः। वथा-'भूमवस्वान्यथानुपपते हिर्त्ययमेविस्विचित्रयामात्रम्। 'पूर्वत्र
पूमवस्वान्यथानुपपत्ते हिर्त्ययमर्थः-पूमवस्वस्याग्निमरवाभावेऽन्पप्तेरिति निषेधमुखेन कथनम्। द्वितोये' तु धूमवस्वोपपत्तेरिस्ययमर्थः-प्रगिनमत्वे सत्येव धूमवस्वस्योपपत्तेरिति विधिमुखेन
प्रतिवादनम् । प्रवस्तुः न मिद्यते, 'उभयमाऽप्यविनाभाविसाधनाभिधानाविज्ञेषात् । ध्रतस्त्यमहेतुप्रयोगयोरस्यतरे एव
वक्तव्यः, उभयप्रयोगे पौनस्वस्यात् । तथा चोक्तव्यक्षाण प्रतिज्ञा,
एतयोरस्यतरो हेतुप्रयोगक्वेरयवयवद्वयं परार्थानुमानवावयस्यिति
स्थितः, स्थुरपक्षस्य श्रोतुस्ताव'न्मात्रणेवानुमित्युदयात् ।

श्रीहेमचन्द्राचार्योऽप्याह—'यथोक्तसाधनाभिधानजः परार्थम्' 'वचनमुप-चारात्'—**प्रमाणमी**० २,१, १-२ ।

१ केवलं कथनभेदः । २ हेतुप्रयोगे । ३ हेतुप्रयोगे । ४ हेतुप्रयोगद्वये-ऽपि । ५ एकतर एव । ६ प्रतिकाहेतद्वयेनैव ।

<sup>1</sup> व प प्रत्योः 'च बानयस्य' इति पाठो नास्ति । 2 व प प्रत्योः 'च' पाठः । 3 का चुन प्रतिषु 'प्रतिपादनम्' इति पाठः । 4 का मुम प्रतिषु 'कवनम' पाठः । 5 'क्रयंतस्त' इति व प्रतिपाठः ।

# [नैयायिकाभिमतपञ्चावयवानां निरासः]

§ ३२. 'नैयायिकास्तु परार्थानुमानप्रयोगस्य यथोक्ताभ्यां द्वाभ्यामवयवाभ्यां सममुदाहरणमुपनयो निगमनं चैति पञ्चावय-वानाहुः। तथा च ते सुत्रयन्ति "प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमना-न्यवयवाः" [न्यायमू० १-१-३२] इति । तांश्च ते लक्षणपुरस्सरमु-

१ अवयवमान्यतामभिप्रेत्य दार्शनिकानां मतभेदो वर्त्तते । तथा हि---नैयायिकास्तावत् मूले प्रदर्शितान् प्रतिज्ञादीन् पञ्चावयवान् प्रतिपेदिरे । नैयायिकैकदेशिनः 'पूर्वोक्ताः पञ्च, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयो-जनम्, संशयव्युदासः' (न्यायभा० १-१-३२) इति दशावयवान वाक्ये सचक्षते । मीमांसकाः 'तत्राबाधित इति प्रतिज्ञा, ज्ञातसम्बन्धनियमस्ये-त्यनेन दृष्टान्तवचनम्, एकदेशर्दशनादिति हेत्वभिधानम्, तदेवं त्र्यवयव-साधनम्' (प्रकरणपञ्जिक पृष्ट ६३) इत्येतान् त्र्यवयवान् मन्यन्ते । सांख्याः 'पक्षहेतुरुष्टान्ता इति त्र्यवयवं साधनम्' (सांख्य० माठरव्० का० ४) प्रतिपादयन्ति । बौद्धतार्किकविग्नागः 'पक्षहेतुदुष्टान्तवचनैहि प्राश्नि-कानामप्रतीतोऽर्थः प्रतिपाद्यते × × एतान्येव त्रयोऽवयवा इत्युच्यन्ते ' (न्याय० पृ० १४, १६) इति प्ररूपयति । केचिन्मीमांसकाः प्रतिज्ञा-हेतुदाहरणोपनयान् चतुरोऽवयवान् कथयन्ति (प्रमेयर० ३-३६) । धर्म-कीर्तिस्तन्मतानुसारिणो बौद्धाश्च हेतुदृष्टान्ताविति द्वाववयवौ (प्रमाण-बा० १-२≈, वादन्या० पृ० ६१), 'हेतुरेव हि केवलः' (प्रमाणवा० १-२८) इति केवल हेतुरूपमेकमवयवमपि च निरूपयन्ति । वैशेषिकाश्च 'म्रवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः' (प्रशस्तपाद-भा० पृ० ११४) इत्युक्तान् पञ्चावयवान् मेनिरे । स्याद्वाविनो जैनास्स्तु 'एतदद्वयमेवानमानाञ्क' नोदाहरणम' (परीक्षा॰ ३-३७) हाते प्रतिज्ञा-हेतरूपावयवद्वयमेव मन्यन्त इति विवेकः ।

दाहरन्ति च । । तथया—पक्षवचनं प्रतिज्ञा, यथा—पर्वतीऽयमिन मानिति । साघनत्वप्रकाशार्ष2 पञ्चम्यन्तं विज्ञुवचनं हेतुः, यथा— षूमवन्तादिति । व्याप्तिपूर्वकदृष्टान्त्वचनमुदाहरणम्, यथा—यो यो षूमवानसावसाविगनमान्, यथा महानत्त इति साधम्योदाहरणम् । यो योऽभिनमान्न भवति स स षूमवान्न भवति, यथा महाल्द इति वैषम्योदाहरणम् । पूर्ववीदाहरणभेवे हेतोरन्वयव्याप्तिः ' प्रदर्शते, द्वितीये तु व्यतिरोक्त्याप्तिः' । तथ्या—मन्यव्याप्तित्रप्रदर्शन-स्थानमन्वयदृष्टान्तः', व्यतिरोक्त्याप्तिप्रदर्शनप्रदेशो व्यतिरोक्त-दृष्टान्तः' । एवं दृष्टान्तद्वैविध्यात्तद्वचनस्योदाहणस्यापि द्वैविध्यं वोध्यम् । ग्रनयोदचोदाहरणयोरन्यत्रप्रयोगेणैव पर्याप्तत्वादित-राप्रयोगः। दृष्टान्तापेक्षयापक्षे हेतोरुपसंहारवचनमुसुनयःः', तथा

१ साधनसद्भावपूर्वकसाध्यसद्भावप्रदर्शनमन्वयव्याप्तिः । २ साध्या-भावपूर्वकसाधनामावप्रदर्शनं व्यक्तिकव्याप्तिः । ३ थत्र प्रयोजग्रमयोजक-मावन साध्यसाधनयोपंत्रीरस्ततं क्याप्यते स साधन्यसृद्धान्तः । यक्षत् इतकं तत्तत्तिव्यः दृष्टम्, यथा घट इति'—न्यायक्तिल १० ११। ४'यत्र साध्याभावप्रकृतते हेल्वभावः क्याप्यते स वैधन्यदृद्धान्तः । यत्रातित्वव्यं नास्ति तत्र कृतकत्वमपि नास्ति, यथा प्राकाश इति' (न्यायक्तिल १० ११) एतदुभयमधिकृत्य केष्टिचनुस्तम्—'साध्येनानुषमो हेतोः साध्यभावे च नास्तिता इति' (न्यायबास्तिक १० १२७)। ५ 'साधन्यवैषम्योदाहरणा-नुसारेण तयेति, न तयेति वा साध्यधामिण हेतोक्ष्यसंहार उपनयः'— न्यायक्तिल १० १२।

<sup>1</sup> मुब्रितप्रतिषु 'च' पाठो नास्ति । 2 मु म 'प्रकाशनार्यं' । 3 मु 'पक्षद्वेतो' ।

चायं धूमवानिति । हेतुपूर्वकं पुनः। पक्षवचनं निगमनम्', तस्मा-दिन्नमानेवेति । एते पञ्चावयवाः परार्थानुमानप्रयोगस्य'। 'तद-न्यतमाभावे वीतरागकथायां' विजिगीषुकथायां च2 नानुमिति-रुदेतीति नैयायिकानामभिमतिः ।

§ ३३. तदेतदविमृश्याभिमननम्; वीतरागकथायां + प्रति-पाद्याशयानुरोधेनावयवाधिक्येऽपि विजिगोषुकथायां प्रतिज्ञाहेतु-रूपावयवदयेनैव पर्याप्तेः किमप्रयोजनैरन्धै रवयवैः।

[विजिगीषुकथायां प्रतिज्ञाहेतुरूपावयबद्वयस्यैव सार्थक्यमिति]

§ ३४. तथा हि-वादिप्रतिवादिनोः स्वमतस्थापनार्थं जयपरा-जयपर्यन्तं परस्परं प्रवर्तमानो 'वाग्व्यापारो विजिगीयुकथा। गुरुशिष्याणां विशिष्टविदुषां वाऽ रागद्वेषरहितानां तत्त्वनिर्णय-

१ डिविथे हेती डिविथे च दृष्टाने डिविथे चोपनये तुल्यमेव हेल्वपरेवेन कुमः सायम्यांपर्वहरणानिनगमनम् —म्यायकतित पृ० १२। २ ते इमे प्रतिज्ञादयो निगमनान्ताः पर्व्यवन्तवयाः स्वप्रीतपत्तिवस्परप्रतिन्तुतुनाम्वता ययानिविष्टकमकाः प्रयोजनक्याः। एतदेव सायन-वास्यं परार्थानुमानमानक्षते ।' —म्यायकतित पृ० १२। ३ प्रतिज्ञादी-नामेकतमस्याज्यमाने । ४ 'बादियतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिषद्धः कषा । सा द्विवया —वीतरागकथा विजिपीषुकवा चेति।—म्यायसार पृ० १४। ४ चनप्रप्रवितः।

<sup>1</sup> मुक्तिप्रती 'पुनः' नास्ति । 2 व्याम मुप्तिषु 'वा' पाठः । 3 म मुप्तिषु 'मतम्' । 4 व प प्रत्योः 'वीतरागकथायां तु' इति पाठः । 5 व 'वा' पाठो नास्ति ।

पर्यन्त परस्परं प्रवक्तंमानो वाज्यापारो वीतरागकथा'। तत्र' विजगीषुकथा वाद इति कोष्यते'। 'केचिद्वीतरागकथा वाद इति कथयन्ति, तत्पारिभाषिकभेव'। ने हि लोके गुरुशिष्यादिवाज्यापारे वादव्यवहारः, विजगीपुवाज्यवहारः एव वादत्वप्रसिद्धः।। यथा स्वामिसमन्तमद्रावार्थः सर्वे थसवंभात्वादिनो वोत्रा इति। स्वाम्समन्तमद्रावार्थः सर्वे थसवंभात्वादिनो वोत्रा इति। तिस्मार्वावार्थः सर्वे थसवंभात्वाद्यस्य प्रतिज्ञा हेतुरित्यवयवद्वयमेने वोषकारकस्, नोदाहरणादिकम् । तद्यथा-नियाववनात्मकेन हेतुना तावदवद्यं भवितव्यम्, जिङ्गजानाभावेऽनुमितरेवानुत्यात्। यक्षावचनरूपया प्रतिज्ञावाऽपि भवितव्यम्, अन्ययाऽभिमतसाध्यनिश्चयायाचे साध्यसन्देहवतः श्रोतु गतुमित्यनुत्यात्। तदुवतम् -"एतद्वय मेवानुमानाङ्गम्" (पर्याचान्याः स्वानुमानाङ्गम्यः "(पर्याचान्याः स्वानुमानाङ्गम्यः "(पर्याचान्याः स्वानुमानाङ्गम्यः "एतद्वयः सेवानुमानाङ्गम्यः "(पर्याचाः स्वानुमानाङ्गम्यः "एतद्वयः प्रतान्याः प्रतिज्ञा-

## प्रत्यनीकव्यवच्छेदप्रकारेणैव सिद्धये ।

वचनं साथनादीनां वादः सोऽयं जिगीषतोः ॥ न्यायवि०का० ३८२ ॥ ४ नैयायिकाः—'गुर्वादिभिः सह वादः 🗙 🗴 प्रवादिभिः सह

४ नैयायिकः — पुर्वादिनिः सह वादः × × ४ पुर्वादिनिः सह वादोपदेशात् तस्यादय तस्ववुगुरसुर्गृवादिनिः सह विविध (क्रतीयतत् वाद्यवावयोषम्, संवयतिवृत्तिम्, क्षप्यवित्तास्युवानम्) फल्यामाकाङ्कत् वाद करोति । — न्यायवा पृ० १४६। यत्र वीतरायो वीतरायेणैव सह तस्वतिचेषार्य सामनोपानस्त्री करोति सा नीतरायभ्या वादसव्याच्यते । — न्यायसार् १० १४। ४ क्यननामस्, न तु वास्त्रविकम् । ६ प्रतिवास्य स्रमादे । ७ 'एतद्वयमेवानुसाराङ्क' नोदाहरायम्' हत्युपनकस्यूष्ट्याटः।

१ जयपराजयाभिप्रायरहिता तत्त्वजिज्ञासया क्रियमाणा तत्त्वचर्चा वीतरानकथा इति भावः । २ उभयोर्मध्ये । ३ यथोवतमः—

<sup>1</sup> द 'सिद्धेः' पाठः । 2 द 'सर्वे' पाठो नास्ति ।

हेत्वोद्वयमेबानुमानस्य परार्थानुमानस्याङ्गम् । वाद इति शेषः । एवकारेणावधारणपरेण' नोदाहरणादिकमिति सूचितं' भवति । 'ब्युत्पन्नस्यैव हि वादाधिकारः, प्रतिज्ञाहेतुप्रयोग!मात्रेणैवोदाहर-णादिप्रतिपाद्यस्यार्थस्य गम्यमानस्य ब्युत्पन्नेन ज्ञातुं शक्यत्वात् । गम्यमानस्याऽप्यभिषाने' 'पौनरुक्त्यप्रसङ्कादिति2 ।

§ ३४. 'स्यादेतत्, प्रतिज्ञाप्रयोगेऽि पौनरुक्त्यमेव, 'तदिभि-धयस्य पक्षस्यापि 'प्रस्तावादिना गम्यमानत्वात् । तथा च लिङ्ग-वचनअलकणो हेतुरेक एव वादे प्रयोक्तस्य' इति वदन् **बौद्ध**गधु-रात्मनो "दुविदम्यत्वमे पुद्चोषयति" । हेतुमात्रप्रयोगे व्युत्पन्न-स्यापि साध्यसन्देहानिवृत्तेः"। तस्मादवस्य प्रतिज्ञा प्रयोगन्त्यापा व्युक्तम्—'साध्यसन्देहापनोदार्ष' गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्'' [परीका ३-३४] इति । तदेव'' वादापेक्षया परार्यानुमानस्य प्रतिज्ञाहेतुरूपमययवद्वयोग, नःयून नऽ वाधिकमिति स्थितम् । "प्रपञ्चः पुनरवयवविचारस्य पत्रपरीक्षायामोक्षणीयः''।

१ इतरव्यवच्छेदकेन । २ ज्ञापितम् । ३ वादकरणसमर्थस्येव वक्तुः । ४ वजने । ४ पुगर्ववनं पीनरुक्त्यम् । ६ सीगतः शङ्क्ते । ७ प्रतिज्ञायाः प्रतिपाद्यस्य । ६ प्रकरणव्यात्तिप्रदर्शनादिना । ६ प्रतिज्ञामन्तरेण केवलस्य हेतोरेव प्रयोगः करणीयः, 'हेतुरेव हि केवलः' इति ध्यंकीतिवचनात् । १० जाव्यम् ११ प्रकट्यति । १२ साध्यस्य सन्देशे न निवस्ते । १३ साध्यस्यः शयनिवृद्यर्थम् । १४ विजिगीयुक्त्यामाश्रित्य । १४ विस्तरः । १६ दृष्टस्थः ।

<sup>1</sup> व प प्रत्योः 'प्रतिज्ञाहेतुमात्रे' इति पाठः । 2 मु 'इति' नास्ति । 3 व 'वचन'नास्ति । 4 प मु'दुर्विदग्वता' पाठः । 5 'नाधिक'इति मु प्रतिपाठः ।

तद्वतम्--

#### [वीतरागकथायामधिकावयवप्रयोगस्यौचित्यसमर्थनम्]

§ ३६. बीतरागकयायां तु प्रतिपाचाशयानुरोधेन' प्रतिकाहेतू द्वाववयबौ, प्रतिकाहेतुदाहरणानि त्रयः, प्रतिकाहेतुदाहरणोपनया-इचत्वारः, प्रतिकाहेतुदाहरणोपनयिनगमनानि वा।पञ्चेति यथा-योग2 प्रयोगपरिपाटी'। तद्वक्तं कृमारनिचभटटारकः—

"प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोक्षतः"–[बादन्याय···]इति । तदेवं प्रतिज्ञादिरूपात्परोपदेशादुत्पन्नं परार्थानुमानम् ।

परोपदेशसापेक्षं साधनात्साध्यवेदनम् ।

श्रोतुर्यंज्जायते सा हि परार्थानुमितिमंता ॥ ] इति । तथा च स्वार्थं परार्थं चेति द्विविधमनुमानं साध्याविनाभाव-निश्चयैकलक्षणाद्वेतोरुत्यद्वते ।

१ प्रतिपाद्याः शिष्यास्तेषामाशयोऽभिप्रायस्तवपेक्षया। २ परार्थानुमानवाश्यावयववनसमुदायः प्रयोगपरिपाटी । प्रत्रायं भावः—बीतरागकथायामवयवययोगस्य न करिचिन्त्यमः, तत्र याबद्भिः प्रयोगः प्रतिपाद्यो
बोधनीयो भवति तावन्तर्तः प्रयोक्तव्याः । दृश्यन्ते खलु केषिद् द्वाम्यासवयवाम्यां प्रकृतायं प्रतिपद्यते, केषन विभिरवयवः, प्रपरे चलुभिरवयवः,
क्रत्ये पञ्चित्रवयवः, कृत उवतं 'प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः'
इति । क्रत एव च परानुषह्यनृतैः शास्त्रकारेः प्रतिपाद्यावयोषनदृत्यन्तः
स्मित्येव प्रकृष्णात् । खुरान्त्रकातात्री तु तत्रायाव्यवोषनदृत्यन्त्रिः
प्रतिसाहेतुरुपावयवद्यवय्यवेव पर्यान्तत्वादस्ति तादृद्गियमः । ३ क्षानम् ।

४ साध्यमान्य ।

<sup>1</sup> द 'वा' नास्ति । 2 म म 'यथायोग्यं' पाठः ।

# [बौद्धाभिमतत्रैरूप्यहेतुलक्षणस्य निरासः]

६ ३७. इत्यमन्ययानुपपस्येकलक्षणो हेतुरनृमितिप्रयोजक' इति 'प्रयितेऽप्याहुँते। मते तदेतद्वितक्यान्त्रे'ऽप्यया'ऽप्याहुँत। तत्र तावृत्तायागताः 'पक्षमंत्वादित्रित्यलक्षणा2िल्लङ्गावृत्तमानोत्यानम्' इति वर्णयनित्'। तया हि—पक्षमंत्वम्, सपक्षं सत्त्वम्, विश्वाद्यत्ति हेतोस्त्रीण रूपाणि। तत्र साध्यममंविश्वाद्यो धर्मीचक्षः, यथा'प्रमध्यलानुमाने पर्वतः, तिस्मन् च्याप्य वर्तमानत्वं हेतोः पक्षमंत्वम्। साध्यसजात्यायमां धर्मी सपक्षः, यथा तत्रैव महानसः,तिस्मन् स्वयंत्रक्षेत्रे वा वर्तमानत्वं हेतोः सपक्षं सल्वम् । साध्यसजातीयधर्मा धर्मी तपक्षः, तिस्मन् स्वयंत्रक्षम् । साध्यसज्यत्वस्य वर्षाः तिस्मन् स्वयंत्रक्षम् । साध्यविष्याः यथा तत्रैव हदः ३, तस्मात्सर्वस्माद् साध्यविष्यस्य वर्षाः वर्षा

#### हेतोस्त्रिष्वपि रूपेवु निर्णयस्तेन वर्णितः । स्रसिद्धविपरीतार्थस्यभिचारिविपक्षतः ॥

प्रमाणवा० १-१६।

हेतुर्दिकस्पः। कि पुनर्द्गरूपम् ?पक्षधमंत्वम्, सपक्षे सस्वम्, विपक्षे पासन्वमिति । स्वाप्तम् पृत् १। धन्न स्वाप्तिस्पुद्धौत पृत् १९,३३। वासन्याय पृ. ६०। तत्त्वस्तं पृ. ४०४ इरवाद्यापि पृष्टच्यम् । ६ कृत्त्वस्त्रो वह्नि, पुमस्य राज्यापकस्तात्। ध पुमञ्जवानुमाने । स्कुरादिसर्विपकात् ।

१ जनक इत्यर्थः । २ प्रसिद्धं । ३ सीमतादयः । ४ त्रैरूप्यादिकम् । ४ प्रयमिप्रायो बौद्धानाम्—नात्ययानुपर्पतित्यमनिष्ययैक्तक्षमं साय-नम्, प्रपि तु पक्षधर्मत्यादिरूपत्रयमुक्तम्, तेनैवासिद्धत्वादिदोवपरिहारात् । उक्तं च ।—

<sup>1</sup> म मु 'म्रहंतमते' पाठः । 2 द प 'लक्षणलिङ्गा' इति पाठः । 3 मा म मु 'महाहृदः' इति पाठः ।

व्यावृत्तत्वं हेतोविषक्षाय् व्यावृत्तः'। तानीमानि त्रीणि रूपाणि मिलितानि हेतोर्लक्षणम् । 'प्रन्यतमाभावे हेतोराभासत्वं' स्यादिति ।

६ ३८. 'तदसञ्जतम्: कृतिकोदयादेहॅतोरपक्षधर्मस्य' शक-टोदयादिसाध्यगमकत्वदर्शनात्। तथा हि—शकटं गुहुत्तान्ते उदे-ण्यति कृत्तिकोदयादितः। अत्र हि—शकटं धर्मी।, मुहुत्तान्तोदयः2 साध्यः, कृत्तिकोदयो हेतुः। न हि कृत्तिकोदयो हेतुः पक्षीकृते तथाय्यस्यानुपत्तिवताच्छक-टोटयाक्यं साध्यं गमयत्येव"। तस्माद् बौद्धाभिमतं हेतालक्षणम-व्याप्तम्'।

## [नैयायिकाभिमतपाञ्चरूप्यहेतुलक्षणस्य निरासः]

§ ३६. नैयायिकास्तु पाञ्चरूप्यं हेतोर्लक्षणमाचक्षते । तथा हि-

१ विश्वावृत्तिस्व वियक्षाद् व्यावृत्तिः। २ प्रोक्तरूपत्रयाणामेकैकापाये । ३ तल्मामको हेल्वाभावः स्याविति भावः । तथा च पक्षधमंत्वाभावेऽतिद्व- । तथा, सप्रश्वसद्विदिष्ठं विरुद्धत्वम्, विषश्वद्वधावृत्यभावे चार्नैकानितकत्व-मिति । ४ प्रम्वकारः समापत्तं तवसङ्गतमिति । ४ पक्षेत्रवर्तमातस्य । ६ पक्षधमंत्वाऽभावेऽपि । ७ किञ्च, 'उपिर वृद्धिरमुत्, प्रबोपूरान्यवानुप-पत्तेः इत्यावाविष पक्षधमंत्वं नास्ति तथापि गक्तस्य सर्वरस्युग्गम्यते, प्रन्यपानुपपत्तिसद्भावा । प्रतः सैव हेतोः प्रधानं त्रक्षणसस्य ? क्ति क्रै-रूपेण । ६ प्रव्यातिद्योषद्वितम् । प्रपि च, 'बुद्धोऽसर्वकां वक्तृत्वादे रस्या-पुष्ठवत्यः इत्यत्य पक्षधमंत्वादिकपत्रयदाद्भावेनातिव्याप्तम् ।

<sup>1</sup> मु 'शकटः पक्षः' पाठः । 2 म मु 'मुहूर्तान्ते उदयः' पाठः ।

पक्षधर्मत्वम्, सपक्षे सत्त्वम्, विपक्षाद्वचावृत्तिः ग्रबाधितविषय-त्वम्, ग्रसत्प्रतिपक्षत्वं चेति पञ्च रूपाणि । 'तत्राद्यानि' त्रीण्युक्त-लक्षणानि । साध्यविपरीतनिश्चायकप्रवलप्रमाणरहितत्वमबाधित-विषयत्वम् । तादृशसमबलप्रमाणशून्यत्वमसत्प्रतिपक्षत्वम् । तद्यथा -पर्वतोऽयमिनमान्, घूमवत्त्वात्, यो यो घूमवानसा।वसावग्नि-मान, यथा महानसः, यो योऽन्निमान्न भवति स घुमवान्न भवति, यथा महाह्रदः, तथा चायं धूमवांस्तस्मादग्निमानेवेति । 'श्रत्र ह्यग्निमत्त्वेन साध्यधर्मेण विशिष्टः पर्वताख्यो धर्मी पक्षः, घूमवत्त्वं हेतुः । 'तस्य च तावत्पक्षधर्मत्वमस्ति, पक्षीकृते पर्वते वर्त्तमान-त्त्वात् । सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति, सपक्षे महानसे वर्त्तमानत्वात् । 'ननु केषुचित्सपक्षेषु घुमवत्त्वं न वर्त्तते, ग्रङ्कारावस्थापन्नाग्नि-मत्सु प्रदेशेषु धूमाभावात्, इति चेत्; न; सपक्षंकदेशवृत्तेरपि हेतु-त्वात्, सपक्षे सर्वत्रैकदेशे वा वृत्तिर्हेतोः सपक्षे सत्त्वमित्युक्तत्वात्। विपक्षाद्वधावृत्तिरप्यस्ति, घुमवत्त्वस्य सर्वमहाह्नदादिविपक्ष2व्या-वृत्तेः । भावाधितविषयत्वमप्यस्ति, धूमवत्त्वस्य हेतोर्यो विषयो-ऽन्निमत्त्वाख्यं साध्यं तस्य प्रत्यक्षादि" प्रमाणाबाधितत्वात् । 'ग्रस-त्प्रतिपक्षत्वमप्यस्ति. ग्रन्निरहितत्वसाधकसमबलप्रमाणासम्भ-

१ तेषु । २ एक्समंत्वादीनि । ३ बह्वपनुमाने । ४ क्समस्य । १ योगं प्रति परः शङ्कते निम्मति । ६ धूमवन्दे पक्षमर्यत्वादिकयं समस्यी-मधिवनिषयन्वस्यास्प्रतिपक्षतं स्वाति चेशस्य प्रत्यं सम्बद्धति प्रकारणकारो-व्यापितेत्वस्यवस्या

<sup>1</sup> म मु प्रतिषु 'स स' इति पाठः । 2 मा म मु 'विपक्षाद्वया' इति पाठः ।

वात् । 'तथा च पाञ्चरूप्य। सम्पत्तिरेव घूमवत्त्वस्य 2स्वसाध्य-साघकत्वे' निबन्धनम् । एवमेव सर्वेषामिप' सद्धेतृनां रूपपञ्चक-सम्पत्तिरूहनीया' ।

§ ४०. तदन्यतमिवरहादेव खलु पञ्च हेत्वाभासा श्रसिद्धवि-रुद्धानेकान्तिक-कालात्ययापदिष्टप्रकरणसमाख्याः सम्पन्नाः। तथा हि—"श्रनिदिवतपक्षवृत्तिरसिद्धः, यथा—"श्रनित्यः शब्दरुवाक्षुष-त्वात्'। श्रत्र हि चाक्षुषत्वं हेतुः पत्नीकृते शब्दे न चत्तेतं, श्रावण-त्वाञ्चव्यत्यः। तथा च पक्षधर्मविरहादसिद्धव्यं चालुपत्यस्य। साध्यविपरीतव्यात्पो विरुद्धः, यथा—"नित्यः शब्दः कृतकत्वात्' हित । कृतकत्वं हेतुः साध्यभूतिनित्यत्वविपरीतेनानित्यत्वेत च्या-त्वः, सपक्षे गणनादाविवद्यमानोऽ विरुद्धः। "सब्यभिचारो-ऽनैकान्तिकः, यथा—सित्यः शब्दः प्रसेयत्वात्' हित । प्रमेयत्वं प्रतिथा यस्य सोअप्रवित्यक्षत्तव्य प्रावस्तव्य, विविविद्येत्रित्वत्याभ्यं विविवा सम्बव्यप्रमाणं वर्तते । वितोक्षप्रतियक्षं वृपवन्तस्य।

१ उक्तमेवोपसंहरित तथा चेति । २ स्वपदेन बूमवस्व तस्य साध्य विद्वस्तरप्रसापने । ३ हृतकस्वादीनाम् । ४ विचारणीया । १ पक्षघमंत्वा-दीनामेकेकापायात् । ६ तानेवोपदर्शयति । ७ न निश्चिता पक्षे वृत्तियंस्य सोअस्तिः । ६ 'साध्याव् (नित्यस्वादेः) विचरीतं यत् (ब्रानित्यस्वादि) तेन सह व्याप्तो व्याप्तिमान् हेतुः स विरुद्धे हेलाभासः । ६ नियमेन वर्तमानः । १० साध्यास्यने हेतुसस्य व्याप्तिमान् हेतुः सव्याप्तिमान् । साध्याभाववद्वित्तिहुं व्याप्तिमान् सेत्यस्यः । साध्याभाववद्वित्तिहुं व्याप्तिमान् सेत्यस्यः ।

<sup>1</sup> व पञ्चरूप' पाठः । 2 आरा प म मु 'स्व' नास्ति । 3 मु 'क्याप्तत्वात्' पाठः । 4 मु 'सपक्षे च' पाठः । 5 मु 'विवद्यमानस्वात्' पाठः ।

हि हेतु:1 साध्यभूतमनित्यत्वं व्यभिचरित, गगनादौ विपक्षे' नि-त्यत्वेनापि सह वृत्ते:। ततो विपक्षाद्वधावृत्यभावादर्नकान्तिक:2। 'वाधितविषयः 'कालात्ययापदिष्टः । 'यथा—'ध्रनितर्तृष्णः पदार्थत्वात्' इति । ध्रत्र हि पदार्थत्वं हेतुः स्वविषयेऽजुष्णत्वे उष्णत्वप्राहकेण प्रत्यक्षेण वाधिते प्रवर्तमानोऽवाधितविषयत्वाभा-वात्कालात्ययापदिष्टः।'प्रतिसाधनप्रतिरुद्धोऽ हेतुः 'प्रकरणसमः, 'यथा—'ध्रनित्यः शब्दो नित्यधर्मरहितत्वात् इति । ध्रत्र

१ धानित्यत्वाचाववति । २ प्रत्यक्षादिना बाधितो विषयः साध्यं यस्य हेतोः स बाधितविषयः कालात्यपापिदेव्यो नाम । २ (तत्नामकदम्पूर्वा हेत्वाचावः) तथा चोकतम्—'प्रत्यक्षागमविष्दः कालात्यपापिदः। स्रवाधितप्रत्यक्षाप्त्रक्षित्यः कालात्यपापिदः। प्रवृक्षाः
प्रवाधितप्रत्यक्षाप्त्रक्षां हेत्रुवयोगकालः तमतीत्वाचावृत्यित्वः दि । प्रवृक्षाः
प्रानः इतकत्वात् घटवदिति प्रत्यक्षविष्दः। । ब्राह्मणेन मुरा पेपा प्रवृक्ष्यः
वात् क्षीत्वत् इत्यागमविषदः। '—स्याक्कषित्र १० ११ । ४ कालात्यप्रत्याप्त्रव्यक्ष्यः विष्ठितः । स्वितेषित्रवाचनं प्रतित्वाचम्त्र, तेत सावत्यप्रत्याप्त्रनं प्रति रुद्धोऽसमर्थोक्कतो यो हेतुः स प्रकरणसममे नाम पञ्चमो
हेत्वामाक्षः। ६ ब्यस्तमकृत्यु प्रकरणसमित्यं काश्यति—'पिद्येषायुष्टणात्
प्रकरणे पक्षे संययो प्रवृत्यक्षितः पर्योज्यमानं प्रकरणसमो हत्वामाखो प्रवृति ।
धानित्यः शब्दो नित्यवर्षानुपन्तव्यः घटविति, नित्यः शब्दोऽनित्यचर्षानुत्वक्षेरः घटवदिति, नित्यः शब्दोऽनित्यचर्षानुत्वक्षेरः चटवदिति, नित्यः शब्दोऽनित्यचर्षानुत्वक्षेरः चटवदिति, नित्यः शब्दोऽनित्यचर्षानुत्वक्षेरः चटवदिति । न चान्योरन्यत्वत्वरिष सामनं वनियः यदितस्य बाषकष्ठप्रवेतः। '—स्याक्षक्षितः १० ११ । ७ असत्प्रतिपक्षाप्तान्तम्यकरणसमप्रवाहरणसार वर्षयति यसेति ।

<sup>ी</sup> ब झा प्रत्यो: 'हेतु:' नास्ति । 2 व 'कम्' । 3 व 'विरुद्धो' पाठ: ।

हि नित्यधमंरिहतस्वादिति हेतुः प्रतिसाधनेन प्रतिरुद्धः।। कि तत्प्रतिसाधनम् इति चेत्ः नित्यः शब्दोऽनित्यधमंरिहतस्वादिति नित्यत्यसाधनम् । तवा नातप्रत्रितपक्षात्माभारकरण्समत्वं नित्यत्यसाधनम् । तवा नातप्रत्रितपक्षात्माभारकरण्समत्वं नित्ययमंरिहतत्वादिति हेतीः। तस्मात्पाञ्चरूप्यं हेतो-लंक्षणमन्यतमाभावे हेत्वाभासत्वप्रतङ्गादिति सूक्तम्। हेतुकक्षण-रिहता हेतुकदवभासमानाः अनु हेत्वाभासाः। पञ्चरूपान्यतम-प्रत्यत्वतुलक्षणरहितत्वम्, कतिपयरूपसम्पतर्हेतुबदवभासमानत्वम् ] ) इति वचनात्।

४१. 'तदेतदिप नैयायिकाभिमतमनुपपन्नम्,कृत्तिकोदयस्य
पक्षधर्मरहितस्यापि शकटोदयं प्रति हेतुत्वदर्शनात्पाञ्चरूप्यस्याव्याप्ते: ।

§ ४२. 'किञ्च, केवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिणोहेंत्वो: पाञ्च-रूप्याभावेऽपि गमकत्वं तैरेवाङ्गीक्रियते । तथा हि—ते मन्यन्ते 'त्रिविघो हेतु:—म्रान्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी

१ 'भहेतवो हेनुवदवभासमानाः हेल्याभासाः—स्यायक्कि॰ १० १४ । १ नैस्याप्यत्मान्यस्थान १० १० १४ । १ नैस्याप्यत्मान्यस्थान पुनरव्यान्ति वर्षायत् किन्वेति । ४ 'धन्यपी, व्यतिरक्षी, धन्यव्यानिरकी वित । तत्रा-चयव्यानिरकी विविश्वतत्रज्ञानीयोपपत्मी विषयान्त्रान्तिः, यथा—प्रानित्यः शब्दः सामान्यविशेयवर्षे सल्यस्मदादिवाद्यकरणप्रयक्षत्वाद् घटवदिति । अन्यसी विवश्वितत्रज्ञानीयपृत्तितः सति विषयञ्चोनो, यथा सर्वानित्यत्व-वादिनान्तिः । अस्य विवश्वतत्रज्ञानित्यान्ति । अस्य हि विषयो नान्ति । अस्य विवश्वतत्रज्ञानित्यः । अस्य विवश्वतत्रज्ञानित्यः । अस्य विवश्वति । अस्य विवश

<sup>1</sup> द 'विरुद्धः' पाठः ।

चेति । तत्र पञ्चरूपोपपन्नोऽन्वयव्यतिरेकी । यथा –'शब्दोऽनित्यो भवितुम्हर्ति क्रतकत्वात्, यद्याकृतकं तत्तवनित्यं यथा घटः, यद्य-दिनत्यं न भवित तत्तत् क्रतकं न भविती यथाऽऽकाशम्, तथा चायं कृतकः, तस्मादनित्य एवेति' । स्नत्र शब्दं 'पक्षोकृत्यानित्यत्वं साध्यते । तत्र कृतकत्वं हेतुस्तस्य पक्षीकृतशब्दधर्मत्वात्वक्षधर्मत्व-मित्त । सपक्षे बटादौ वर्तमानत्वाद्विपक्षे गगनावववर्तमानत्वाद-न्वयव्यतिरेक्तिवम् ।

§ ४३. पक्षसपक्षवृत्तिबिपक्षरिहतः केवलान्वयी । यथा-'अदुण्टादयः कस्यचित्प्रत्यक्षाः अनुमेयत्वात्, यद्यदमुमेयं तत्तत्कस्यचित्प्रत्यक्षम्, यथाऽग्न्यादि' इति । अत्रादृष्टादयः पक्षः, कस्यचित्
प्रत्यक्षत्वं साध्यम्, अनुमेयत्वं हेतुः अग्न्याखन्वयदृष्टात्तः । अनुमेयत्वं हेतुः पक्षोक्रतेऽदृष्टादौ वत्तेते, सपक्षभूतेऽग्न्यादौ वर्तते ।
ततः पक्षचर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं वास्ति । विषष्ठाः पुनरत्र नास्त्येव,
सर्वस्यापि पक्षश्रसपक्षान्तमोवात्तस्याद्विपक्षाद्वषावृत्तिनांस्त्येव ।

च्यावृत्तेत्विधसायेक्षत्वात्, अविधभूतस्य च विषक्षस्याभावात् ।
शेषमन्वयव्यतिरिक्वदः इष्ट्य्यम् ।

शेषमन्वयव्यतिरिकिवदः इष्ट्य्यम् ।

१ धर्मिणं कृत्वा । २ व्यावृत्तिह्यं विधमपेक्ष्य भवति, श्रवधिष्व विपक्षः, स चात्र नास्त्येव । ततोऽवधिभूतविपक्षाभावान्न विपक्षव्यावृत्तिः केवलान्वयिनि हेताविति भावः ।

<sup>1</sup> द आ 'यत्कृतकं तदनित्यं यथा घटः यदनित्यं न भवति तत्कृतकं न भवति' इति पाठः । 2 द 'पक्षान्तर्भावा-' पाठः ।

§ ४४. पक्षवृत्तिविषक्षव्यावृत्तः सपक्षरहितो हेतुः केवलव्यति-रेकी । यथा-'जीवच्छरीरं सात्मकं भवितुमंहित प्राणादिमत्त्वात्, यख्यसात्मकं न भवित तत्तरप्राणादिमन्न भवित यथा लोष्टम् इति । श्रत्र जीवच्छरीरं पक्षः, सात्मकत्वं साध्यम्, प्राणादिमत्त्वं हेतुः, लोष्टाविय्यंतिरेकड्ण्टान्तः । प्राणादिमत्त्वं हेतुः पक्षीकृते जीवच्छरीरे वर्तते । विषशाच्याच्याच्यावत्तेते । सपक्षः पुनरत्र नास्त्येव, सबस्यापि ।पक्षाविषशान्तर्भावादिति । वेषं पूर्ववत् ।

६४५. एवमेतेषां त्रयाणां हेतूनां मध्येऽन्वयव्यतिरेकिण एव पाञ्चरूप्यम्, केवलान्वयिनो विषक्षाव्याय्वृत्तेरभावात्, केवलव्य-तिरेकिणः सपक्षेः सत्त्वाभावाच्च नैयायिकमतानुसारेणैव पाञ्च-रूप्यव्यभिचारः' । ग्रन्ययानुपपत्तेस्तु सर्वहेतुव्याप्तत्याद्वेतुलक्षाण-त्वमुचितम्, 'तदभावे हेतोः स्वसाध्यगमकत्वाघटनात् ।

§ ४६. यदुक्तम्-'श्रसिद्धादिदयपञ्चकनिवारणाय पञ्चरूपाणि' वि इति, तन्नः अन्ययानुपपत्तिमत्त्वेन निरिचतत्वस्यैवास्मदिममतलक्षणस्य 'तन्निवारकत्वसिद्धेः। 'तथा हिसाध्यान्ययानुपपत्तिमत्त्वे सति निश्चयपयप्राप्तत्वं खलु हेतोर्लक्ष-

१ मन व्यक्तिचारपरेनाच्यान्तिरोयो विवक्षितः । २ मन्ययानुपपतेर-गावे । २ मसिद्वादिरोयव्यवच्छेतकत्वप्रसिद्धः । ४ नतु कथमेकेनात्यया-नुपपत्तिकायोनासिद्धादिपञ्चहेत्वाभासानां निराकरणम् ? इत्यतं स्राह तथा होति ।

<sup>1</sup> द 'पक्षान्तर्भा-'। 2 का प म मु 'विपक्षव्यावृत्त्यभावात्' 3 मु 'सपक्षसत्वाभावात'।

णम्, "साघ्याविनाभावित्वेन निश्चितो हेतुः" [परीक्षा० ३-१४] इति वचनात् । न 'वैतदिसद्धस्यास्ति । शब्दानित्यत्वसाघनाया-भिग्नेतस्य 'वाक्षुयत्वादेः स्वरूपस्यैवाभावे कृतोऽन्ययानुपपत्ति-मत्त्वेन निश्चयपद्यप्राप्तिः ? ततः साघ्यान्ययानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपद्यप्राप्त्यभावदिवास्य हेत्वाभासत्वम्, नतुपक्षाघमंत्वाभा-वात्, 'प्रपशाघमंत्यभावदिवास्य हेत्वाभासत्वम्, नतुपक्षाघमंत्वाभा-वात्, 'प्रपशाघमंत्र्याप कृत्तिकोदयादयंयोक्त' लक्षाणसम्परोरेत सद्धेतुत्वग्रतिपादनात् । विरुद्धादेस्तदभावः स्पष्ट एव । न हि विरुद्धस्य व्यभिचारिणो बाधितविषयस्य सत्प्रतिपक्षस्य वााज्य-थानुपपत्तिमत्त्वेन निश्चयपश्राप्तिरस्ति । तस्माद्यस्यायानुप-पत्तिमत्वे सति योग्यदेशनिश्चयपश्राप्तिरस्तीति स एव सद्धे-तुरपरस्तदाभास इति स्थितम् ।

§ ४७. किंच', 'गर्भस्थो मैत्रीतनयः2 श्यामो भिवतुर्महति, मैत्रीतनयत्वात्, सम्प्रतिपन्नमैत्रीतनयवत्' इत्यत्रापि त्रैरूप्य-

१ साध्यान्ययानुषपत्तिमत्त्वे सति निरुवयपयप्राप्तत्वम् । २ 'शब्दो-ऽनित्यरचानुष्त्वात्' इत्यत्र घण्डेऽनित्यत्वताष्रचाय प्रवृत्तत्त्य चास्नुषत्वहेतोः स्वरूपस्वमेव नास्ति । यतो हि शब्दस्य श्रोत्रमाझत्वम्, न तु चाक्ष्यत्वम् । प्रतो न चाक्ष्यस्वादेरन्ययानुषपन्तवम् । तदमाबादेव चास्यासिद्धत्वमिति वेत्रम् । ३ पक्षयमं रहितत्य । ४ साध्यान्ययानुपपत्तिमत्त्वे सति निरुवयपय-प्राप्तत्ववक्षयन्त्रमुवादेव । ५ साध्यान्ययानुपपत्तिमत्त्वे सति निरुवयपय-प्राप्तत्ववक्षयन्त्रमुवादेव । ५ सहस्यपयप्राप्त-त्वाभावः । ६ श्रह्म्ययाञ्चरूपयोरतिस्यान्त्रप्रदर्शनार्यमाह किञ्चेत्यादि ।

<sup>1</sup> व प्रती 'वा' स्थाने 'व' पाठः। 2 क्या व प्रत्योः सर्वेत्र 'मैत्र' स्थाने 'मैत्री' शब्दः प्रयुक्तः। जैनतर्कभाषायां (पू० १८) स्त्रीलिङ्गवाचको 'मित्रा' शब्दः प्रयुक्तः।

पाञ्चरूप्य**गोवाँद-योगा**भिमतयोरतिब्याप्तेरलक्षणस्वम्'। तथा हि-परिदृश्यमानेषु पञ्चसु मैत्रीपुत्रेषु श्यामतामुपलस्य 'तद्गमं-गतमि। विवादापन्नं पक्षीकृत्य श्यामत्वसाधनाय प्रयुक्तो मैत्री-तनयत्वास्यो हेतुराभास'इति तावत्प्रसिद्धम्, प्रश्यामत्वस्याि तत्र' सम्भावितत्वात्। तत्तसम्भावना च श्यामत्वं प्रति मैत्रीतनयत्वस्या-न्ययानुपपत्यभावात्'। 'तदसम्बास्य सहस्रमावतियमामावात्।

§ ४८. यस्य हि2 धर्मस्य येन धर्मेण सहभावनियम: स त
गमयित । यथा शिशारात्वस्य वृक्षत्वेन सहभावनियमोऽस्तीति
शिशापात्वं हेतुर्वृ अत्वं गमयित । यस्य चः कमभावनियम: स तं
गमयित । यथा धूमस्यान्यनन्तरभावनियमोऽस्तीति धूमोऽभिन
गमयित । "न हि मैत्रीतनयत्वस्य हेतुत्वाभिमतन्य श्यामत्वेन
साध्यत्वाभिमतेन सहमावः कमभावो वा विनयमोऽस्ति, येन
मैत्रीतनयत्वं हेतः श्यामत्वं साध्यं गमयेत ।

१ लक्षणाभासत्वम् । २ मैत्रीगर्भस्यम् । ३ म्रद्धेतुः । ४ गर्भस्यं मैत्रीतनये । ४ न हि स्यामत्वेन सह मैत्रीतनयत्वस्यान्ययानुपपत्तिरस्ति, गौरत्वेनापि तस्य वृत्तिसम्भवात् । ६ मन्ययानुपपत्यभावः, धन्ययानुपपत्ति-रिवनाभावः । स च क्विषयः-सहभावनियमः कमभावनियमस्य । तदेतत्- विश्वस्यन्यभाभावाविति भावः । ७ नन् मैत्रीतनयत्वस्य स्यामत्वेन सह- भावस्य मान्यवेन सह- भावस्य । त्यान्यस्य स्थामत्वेन सह- भावस्य । त्यान्यस्य स्थामत्वेन सह- भावस्य । स्यान्यस्य स्थामत्वेन प्रस्यानस्य स्थामत्वेन सह- भावस्य । स्थानस्य । स्थानस्य न्यानस्य न्यानस्य । स्थानस्य स्थानस्य न्यानस्य स्थानस्य । स्थानस्य स्थानस्य न्यानस्य स्थानस्य न्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य न्यानस्य न्यानस्य स्थानस्य न्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थान

<sup>1</sup> व प क्या 'तद्भायांगर्भगतमि' वाठ: । 2 व 'हि' नास्ति । 3 क्या म 'यस्य यत्क्रमभावनियमः' मु 'यस्य येन क्रमः'' । 4 व क्या प म प्रतिष 'नियतो' पाठ: ।

§ ४६. यद्यपि सम्प्रतिपन्नमैत्रीपुत्रेषु स्यामत्वमैत्रीतनयत्वयोः सहमाबोऽस्ति तथापि नासौ नियतः'। मैत्रीतनयत्वमस्तु स्यामत्वं भाऽस्तु इत्येवंरूपे विपक्षे वाघकामावात्'। विपक्षे वाघकप्रमाण-वलात्कृषु हेतुसाध्ययोध्यान्तिनित्त्वयः।। व्यापितिन्द्रचयतः सह-मावः क्रमभावो वा । "सहक्रमभावनियमोऽविनामावः" [परोक्षा० स-१६] दित वचनात् । "ववादाध्यासितो वृक्षो मित्रुमहृति चित्रपात्वत् । या या शिक्षणास स वृक्षः, यथा सम्प्रतिपन्न इति । क्रत्र हि हेतुस्तु साध्यं मा भूदित्येतिस्मन् विपक्षे सामान्य-विषय-भावभङ्गप्रसङ्गो वाघकः।वृक्षात्वं हि सामान्य दिश्वपात्वं तिव्रिष्यः। न हि विशेषः सामान्याभावे सम्भवति। न चैवं मैत्रीतनयत्वमस्तु स्यामत्वं माऽतु इत्युक्ते किञ्चित्वधक्षमित्तः। तस्मान्योत्रीतन-यत्व हेत्वाभास एव । तस्य तावत्यस्य धमित्वः । तस्मान्योत्रीतन-यत्व हेत्वाभास एव । तस्य तावत्यस्थाधमेत्वमस्ति, पक्षीकृते

१ नियमेन वर्समानः । २ व्यक्तिचारमङ्काषाम् । ३ तानवर्तकानुकूलतर्काभावात् । अनायम्भावः (हेतुरस्तु साध्यं माध्स्तुं इत्यं व्यक्तिचारसङ्कायां सत्यां यदि तीनवर्त्तकं यदि साध्यं न स्यात्तिह हेतुरिन न स्यात्
न्द्वप्रभावे पूर्माभाववत् इत्यंबद्गतं विरक्षवायकं प्रमाणमस्ति तदाउती
हेतुः अवेतुमेर्वति, विशक्षवाषकप्रमाणानावे च न सक्तेतुः, तथा च "मैत्रीतनयत्वमत्तृ स्थामत्वं माध्युं इत्यक्ष व्यक्तिवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास्त्रवास

<sup>1</sup> द 'नियमः । 2 द 'तत्र तावत्प' पाठः ।

गर्भस्ये तत्सद्भावात् । सपक्षेषु सम्प्रतिपन्नपुत्रेषु। तस्य विद्यमान-त्वात्सपक्षे सत्त्वमप्यस्ति । विपक्षेम्यः पुन'रस्यामेम्यस्वैत्रपुत्रेभ्यो व्यावर्त्तमानत्वाद्विपक्षाद्वपावृत्तिरस्ति। विषयवाधाभावादवाधित-विषयत्वमस्ति । न हि गर्भस्यस्य स्यामत्वं केनचिद् बाध्यते । ग्रसस्प्रतिपक्षात्वमप्यस्ति, प्रतिकृतसमबत्तप्रमाणाभावात् । इति पाञ्चरूप्यसम्पत्तिः। त्रैरूप्यं तु'सहस्रशतन्यायेन2सुतरां सिद्धमेव।

[ प्रत्यवानुष्पनत्वमेव हेतोलंक्षणमित्युष्पादनम्]

§ ५०. नतु च न पाञ्चरूप्यमात्रं हेतोलंक्षणम् । कि तर्हि ?
'ग्रन्ययानुषपरपुष्पतिवानेच लक्षणमितिः चेतः तर्हि 'सैवैका
तलक्षणमास्तु4 'तदभावे पाञ्चरूप्यसम्पत्ताविष सैत्रीतनयत्वादौ

न हेतुत्वम् । तत्सद्भावे पाञ्चरूप्याभावेऽपि क्वतिकोदयादौ हेतुत्वमिति । तदक्तम्—

ग्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्"॥

] इति बौद्धान् प्रति।

१ गोरेम्यः। २ विषयः साध्यम्, तच्चात्र स्वामत्वरूपम्, तस्य प्रत्यक्षा-दिना बाधाभावात् । ३ यथा सहस्य शत्यस्यापत्येत तस्य मेशीतनसर्वे-एण्डक्टप्यप्रदर्शित नैकट्यं प्रदिशतमेविति बोध्यम्। ४ प्रत्यवातुण्यस्तिविधि स्टमेव पाञ्चरूप्यं हेतीलेशामित्यव्यंः। ४ प्रत्यवातुण्यस्तित्वात्यित्येत्यः ६ कारणयाह तदमावे इति, तथा च हेतोः स्वसाध्यगमकस्यं प्रत्यवातुप-पन्नत्वमेव प्रयोजकम्, न मैक्ट्यं न च पाञ्चरूप्यमिति स्पेयम्। ७ कारिकेयं

<sup>1</sup> मु 'सम्प्रतिपन्तेषु'। 2 मा मु 'सहस्र्ले शतन्यायेन'। 3 मु 'ग्रन्थ-बानुपपरवुपलक्षणमिति' पाठः। 4 प 'सैबैकान्तारलक्षणनस्तु' पाठः। मु 'सैबैकान्तलक्षणमस्तु' इति पाठः।

§ ५१. यौगं। प्रति तु--

ग्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः॥

[प्रमाणपरी० पृ० ७२]इति ।

[हेतुं विधिप्रतिषेषरूपाम्यां द्विधा विभज्य तयोरवान्तरभेदानां कथनम्]

§ ५२. 'सोऽयमन्यथानुपपत्तिनिक्चयैकलक्षणो हेतु: संक्षेपतो द्विविधः—'विधिक्षः, प्रतिषेश्वरूपस्त्रेति। विधिक्षः)ऽपि द्विविधः—विधिक्षः, प्रतिषेश्वरूपस्त्रेति। तत्राधो'ऽनेक्षा। । तद्यथा-किक्वर्त्त्रायंक्ष्यः, यथा—'पर्वतोऽयमिनमान् भूमवत्त्वाय्यगपुप-पत्तः' इत्यत्र पूषः। यूमो ह्यानेः कार्यभूतस्त्वरमात्रे'ऽनुपण्वमा-नो'ऽनिन गमयति। किक्वर्तकारणक्यः, यथा—'विध्येविष्यति

तरवसंग्रहकृता पात्रस्वामिकतृ'का निरिच्टा । सिद्धिविनिश्वयटोकाकृता तु भगवस्सीमन्यरस्वामिनः प्रदीखता । यायविनिश्वयदिवरणे प्राराधनाकथा-कोषे च भगवस्सीमन्यरस्वामिसकाषादानीय पद्मावतीदेव्या पात्रस्वामिने सर्वापितीत समुक्तिखतम् । समुद्धता च निनम्बन्धपु--

तस्वसं० पृ० ४०६, त्यायविनि० का० ३२३, सिद्धिविनि० टी० २, पृ० ३७२, यवला पु. १३, पृ. २४६, तत्त्वायंत्नो० पृ० २०३, २०४। प्रमाणप० पृ० ७२, जैनतकंवास्तिक पृ० १३४, सुत्रकृताङ्गदी० पृ० २२४, प्रमाणमी० पृ० ४०, सन्मतिदी० पृ० ४६०, स्था० रत्ना० पृ० २२१, दस्यं वेयं कारिका जैनयरम्परायां सर्वतं प्रतिस्थ्या

१ हेतुलक्षणं विस्तरतः प्रदर्श्याधुना तत्प्रकारनिरूपणार्यमाह सोऽयमिति। २ सद्भावात्मकः । ३ विधिसाधकः । ४ अन्यभावे । ५ अनुपपन्नः ।

I मुद्रितप्रतिषु 'यौगान्' इति पाठ: ।

'विशिष्टमेघान्यथानुपपत्तेः' इत्यत्र मेघविशेषः । मेघविशेषो हि वर्षस्य कारणं स्वकार्यभूतं वर्ष गमयति ।

§ ५३ 'ननु कार्यं कारणानुमापकमस्तु,कारणाभावे कार्यस्या-नुपपत्तेः । कारणं तु कार्याभावेऽपि सम्भवति, यथा–धूमाभावेऽपि

१ यथा चोक्तम्---

'गम्भीरगजितारम्भनिभिन्नगिरिगह्वराः ।

त्बङ्गत्तिडित्लतासङ्गपिसङ्गोत्तुङ्गविग्रहाः ॥'---न्यायम० पृ.१२६ ।

'रोलम्बगबलब्यालतमालमिलनित्वषः (तमसन्निभाः) ।

वृद्धि व्यभिचरन्तीह नैवंप्राया. पयोमुचः ॥——षड्दर्शः २०। ईदृशाः सनु विशिष्टमेघा वृद्धिः गमयन्त्येवेति भावः।

२ सोगतः राष्ट्रते निव्वति, तेवामयमाशयः—नावरयं कारणानि कार्य-वित्त प्रवतीति निवयः, सदस्य कारणं न कार्यस्य प्रमुक्त व्यक्तियारात, कार्यं कुराणस्यके एव प्रवति तदस्यो च न भवति, स्रवस्त्य व्यक्त-निष्टम्, तन्त्र पुत्रस्य 'यवैव हि किञ्चित् कारणसृद्दिस्य किञ्चत्कार्यम्, तवैव किञ्चित् कार्यसृद्दिस्य किञ्चत् कारणम् । यद्वदेवाजनकं प्रति न कार्यस्य, तद्वदेवाजन्यं प्रति न कारणस्यिति नावयो. किच्चद्वितेयः । स्रिच च स्वाहेन्यस्य प्रति ने कारणस्यिति नावयो. किच्चद्वितेयः । स्रिच च स्वाहेन्यस्य प्रति ने कारणस्य विद्यास्य

एकसामग्रघघीनस्य रूपादे रसतो गतिः । हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत् ॥

(प्रमाणवा० १-१०)

न च वयमिप यस्य कस्यचित् कारणस्य हेतुत्वं ब्रूमः । ग्रिपि तु यस्य न मन्त्रादिना शक्तिप्रतिबन्धो न वा कारणान्तरवैकल्यम् ।'——प्रमाणसी० सम्भवन् विह्नः सुप्रतीतः । भ्रतं एव विह्ननं घूमं गमयतीति चेत्;तम्र;उन्मीलितशक्तिकस्य'कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेनः कार्यं प्रति हेतृत्वाविरोषात् ।

१-२-१२। 'रसादेकसामयपनुमानेन रूपानुमानमिन्छद्भिरिष्टमेन किचित् कारणं हेतुर्पत्र सामय्याप्रतिवन्ध-कारणान्तरार्वकल्ये।' - परीक्षाम्० २-६०। किञ्च, प्रस्तत्र छाया छत्रादित्यादौ छत्रादेविशिष्टकारणस्य छायादिकार्यानुमापकत्वेन हेतुत्वमवस्यं स्वीकार्यमस्ति । तती न कारण-हेतीरपञ्जनः कर्त् शक्य इति भावः।

१ प्रकटितसामर्थस्य । २ विशेषो व्याप्यः ।

<sup>!</sup> व 'कृत्तिकोवयः' नास्ति ।

- ६ ४४. एतेषुवाहरणेषु भावरूपानेवाग्यादीन् सामयन्तो षूमादयो हेतवो भावरूपा एवेति विधिसाधक-विधिरूपः'। एत। एवा'विरुद्धोपलब्धय इत्युच्यन्ते। एवं विधिरूपस्य हेतोविधि-साधकारूय प्राची भेद ज्वाहतः।
- § ५६. द्वितीयस्तु निषेषसाधकाख्यः, विरुद्धोपलब्धिरिति
  तस्यैव नामान्तरम् । स यथा—नास्य मिथ्यात्वम्, झास्तिक्यान्यधानुपपनित्यत्रास्तिक्यम् । म्रास्तिक्यं हि सर्वज्ञवीतरागप्रणीतजीवादितत्त्वार्थप्रचिलस्रणम् । तिन्यस्यात्ववतो न सम्भवतीति
  मिथ्यात्वाभावं साधयति । यथा वा, नास्ति वस्तुनि सर्वेकान्तः,
  झनेकान्तात्मकत्वान्यथानुपपनित्यवानेकान्तात्मकत्वम् । घनेकान्तात्मकत्वं हि वस्तुन्यवाचितप्रतीतिविषयत्येन प्रतिभासमानं
  सौगताविपरिकर्त्यत्ववंषकान्ताभावं साध्यत्येव ।
- १५७. 'नतु किमिदमनेकान्तात्मकत्वं यद्वलाह्रस्तुनि सर्व-यंकान्ताभावः साध्यते इति चेत् ; उच्यते ; सर्विसमन्निष जीवादि-वस्तुनि भावाभावरूपत्वमेकानेकरूपत्वं नित्यानित्यरूपत्व-मित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम् । एवं विधिरूपो 'हेतुर्दीशतः'।

१ साध्यं साधनं चोभवमपि सद्भावासकम् । प्रत एवोस्तिविता हेतवो विधितायस-विधिवस्य इति कथ्यते । २ प्रविवद्धेन साध्येन सहोपलम्यन्त इत्यविद्धोपलब्यरः । ३ एकाग्तवादी शक्कुते निम्बति । ४ हेतोर्मूनभेदयो-विधि-प्रतिवेषकप्योविधिक्यः प्रवसमेदः । ४ व्याख्यातः ।

<sup>1</sup> द प 'झत' पाठान्तरम् । 2 द 'हेतु:' इत्यधिको पाठः ।

§ ५०. 'प्रतिचेषस्पोऽपि। हेतुद्विषयः-'विषिसाषकः 'प्रति-येषसाधकरचेति। तत्राद्यो यथा, प्रस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्वं 'विप-रीताभिनिवेशाभावात् । अत्र विपरीताभिनिवेशाभावः प्रतिचेष-रूपः सम्यक्त्वसद्भावं साध्यतीति प्रतिचेषस्पो विषिसाषको हेतः।

§ ५६. 'द्वितीयो यथा, नास्त्यत्र' घूमोऽन्यनुपलव्येरित्य त्रान्यमातः प्रतिषेषस्पो दूमाभावं प्रतिषेषस्पमेव साधयतीति प्रतिषेषस्पः प्रतिषेषसाधको हेतुः । तदेवं विष्यत्रिषेषस्पत्या द्विविधस्य हेतोः 'कतिषिदवान्तरभेदा उदाहृताः'। विस्तरतस्तु परोक्षामुक्तः' प्रतिपत्याः । इत्यमुक्तलकाणा' एव ३ हेतवः साध्यं गमयन्ति । 'पान्ये, हेत्वाभासत्वात् ।

[हेत्वाभासानां चातुर्विध्यमुक्त्वा तेषां निरूपणम्]

§ ६०. ''के ते हेत्वाभासाः इति चेत्; उच्यते; हेतुलक्षण-

१ हेर्ताहितीयभेदं प्रदर्शयति प्रतिक्षेति । २ विधि सद्भावं साध्य-तीति विधितासकः । ३ प्रतिषेत्रमासां साध्यतीति प्रतिवेशवासकः । ४ सम्यक्तस्य विपरीतं मिध्यात्वं तस्यामिनिवेशो मिध्यैकान्ताम्बहस्त्वस्य त्वात् । मिध्यात्वामिनिवेशास्त्रो हि नियमेन येवे सम्यक्त्वास्त्वतं साध्यत्वतं, हति मावः । ४ प्रतियेशवासको हेतुः । ६ धरिसम्प्रदेशे । ७ कति-पद्माः प्रभेदाः । = उदाहरणहारा प्रदिश्ताः । ६ धन परीकामुक्तस्य ३-५६ सूत्रमारस्य ३-६२ पर्यन्तसूत्राणि द्रष्टच्यानि । १० क्रत्यवानुषयक-व्यविकाटः । १६ व्यव्यानुगरितविरहिताः । १२ हेत्वामासान् प्रवर्णयति के तै, इति ।

<sup>1</sup> म 'प्रतिषेपरूपः' । 2 द प्रती 'प्रतिज्ञातव्याः' इति पाठः 3 म प भा म प्रतिष 'एव' पाठो नास्ति ।

रहिता हेतुबदवभासमाना हेत्वाभासाः'। ते चतुबिधाः-प्रसिद्ध-विरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चलकरभेदात्'। 'तत्रानिश्चयपयप्राप्तो-ऽसिद्धः। ग्रानिश्चयपयप्राप्तिरच हेताः स्वरूपाभावनिश्चयात् स्वरूपसन्देहाच्च। स्वरूपाभावनिश्चये स्वरूपासिद्धः, स्वरूपसन्देहे सन्तियासिद्धः। तत्राचो यथा-परिणामी शब्दः चाश्चपत्वादिति'। शब्दस्य हि श्रावणत्वाच्चासूपत्वाभावो निश्चत इति स्वरूपा-सिद्धश्चाशुष्यवहेतुः। द्वितीयो यथा, मूमवाष्यादिविवेकानिश्चये कर्त्ववाह-प्यिनिमानयं प्रदेशो धूमवत्वात्' इति। भ्रत्न हि सूम-वर्ष्व हेतुः सन्तिम्भासिद्धः, तस्यवरूपे सन्देहात।

१ तदुवतं श्रीमद्भट्टाकलक्टूदेवै:---श्रन्ययानुवयभ्रत्वरहिता वे विडम्बिताः ।

हेतुत्वेन परस्तेषां हेत्वाभासत्वमीक्ष्यते ॥

**न्यायवि**० का० ३४३ ।

२ तथा चोक्तम्-'हेत्वाभासा श्रसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्कराः ।' —परीक्षा॰ ६-२१ । एतेषां सक्षेपलक्षणानि —

> स विरुद्धोऽन्ययाभावादसिद्धः सर्वधाऽस्ययात् ॥ स्यभिचारी विपक्षेऽपि सिद्धेऽकिञ्चितकरोऽखिलः ।

प्रमाणसं० का० ४८, ४६ ३ हेत्वाभासानां चतुर्भेदेव प्रयमोहिष्टमसिद्धं लक्षयति तत्रेति ।

४ यदुनतं श्रीमाणस्यतिन्दिनः—'धानवमानसताकः (स्वरूपासिवः) परिणामी शब्दश्वाकुपत्वात् ।'—परीका० ६-२३ । नत् कुतीस्य बासु-वत्वहेतोरसिवत्विनिति वेत्तद्रयाह 'स्वरूपेणासवात्'—परीका ६-२५ इति । ४ उत्तरुच परीक्षामुककृता—'धानवम्ययो (सन्त्यासिवः)

- § ६१. 'साध्यविगरीतब्याप्तो हेतु!विरुद्धः । यथाऽपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति' । कृतकत्वं ह्यपरिणामित्वविरोधिना परि-णामित्वेन व्याप्तम् ।
- § ६२. पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिरनैकान्तिकः । स द्विवधः— निध्चतिवपक्षवृत्तिकः शिङ्कृतविपक्षवृत्तिकश्च । तत्राद्यो यया, पूमवानयं प्रदेशोऽग्निमस्वादिति । अत्राग्निमस्वं पक्षीकृते सन्दि-ह्यमानघूमे पुरोवर्त्तिनि प्रदेशे वर्त्तते, सपक्षे धूमवित महानसे च2 वर्त्तते, विपक्षे धूमरहितत्वेन निध्चतेऽङ्गारावस्थापन्नाग्निमति प्रदेशे वर्त्तते इति निध्चयान्निरिचतविषक्षवृत्तिकः । द्वितीयो यथा,

मुग्वबुर्ढि प्रत्यग्निरत्र धूमात्' इति । 'तस्य वाष्पादिभावेन भूतसङ्खाते सन्देहात्'—परीका० ६-२६ ।

१ 'साध्यामावया'तो हेर्नुविद्धः। यथा—धक्त्री तित्यः क्रुत-कत्वायिति । कृतकत्वं हि निरयलामावेनाऽनित्यत्वेन व्याप्तर्म्— कर्काण ९० ११२। 'विष्पंतिनिष्ठिवतिकामावो विद्यद्वीऽपरिणामी शब्दः क्रुतकत्वात्'—परीक्षाण ६-२१। २ यः स्वोत्यत्ती ररव्यापारसपे-स्रते स कृतक उच्यते। धक्तोऽपि तात्वाविपरित्यव्ययापारसपे-स्रते स्वत्यत्व कृतकत्वं सुध्यक्तयेव । यच्च कृतकं तत्यरिपासि पृष्टं यथा परपादि। तथा चाच कृतकत्वं साध्यमूनापरिणासित्यविषयतेत्व रित्या-मित्वेन सह व्याप्तत्वादिष्द्वमिति भावः। ३ 'विषक्षेऽप्यविषद्ववृत्तिर्यक्ता-तितकः'—परीक्षाण ६-३०। ४ उदाहरणान्तरम्—'निरिचतकृत्तित्तित्यः सन्दः प्रमेयत्वात् पटवत्'—परीक्षाण ६-११। 'भ्राकाखे निरयेऽप्यस्य

<sup>1</sup> प म मु 'हेतुः' नास्ति । 2 व 'च' नास्ति ।

गर्भस्थो भैत्रीतनयः स्यामो भिन्तुमहित मैत्रीवनयत्वावितरतत्तनयवदिति। प्रत्र मैत्रीतनयत्वं हेतु. पशीकृते गर्भस्थे वस्तेत, तपक्षे
इतरतत्पुत्रे वस्तेत, विपक्षे प्रश्यामे वर्ततापीति।शङ्काया अनिवृद्धेः
शङ्कितविपक्षवृत्तिकः। ग्रपरमिप शङ्कितविषक्षवृत्तिकस्थोदाहरणम्-अहंन् सवंजो न भिन्तुमहेति। वन्तृत्वत् रथ्यापुरुष्वविति।
वन्तुत्वस्य हि हेतोः पशीकृते अहंति, यभके रथ्यापुरुष्व यथा
वृत्तिरति तथा विपक्षे संवेशिव वृत्तिः सम्भाव्येतः, वनगुत्वज्ञातुत्वयोरितरोशात्। यदि येन सह विरोधि तत्त्वलु तदिति न
नतेतं। न व वननःज्ञानयोलींके विरोशोऽस्त, प्रत्युत ज्ञानवत
एव वचनसीध्वं स्पष्टं दृष्टम्। ततो ज्ञानोरकर्षवित सर्वज्ञे
वचनोत्कर्षे काश्रुपपत्तिरितं ?

६६३. 'प्रप्रयोजकोव हेतुरिकञ्चित्करः । स द्विविधः—सिद्ध-साधनो वाधितविषयस्वेति । तत्राद्यो यथा, सन्दः श्रावणो भवितु-महंति सन्दत्वादिति । अत्र श्रावणत्वस्य साध्यस्य सन्दिनिध्दत्वेन सिद्धत्वादेतुरिकिचित्करः वाधितविषयस्त्वनेकथा । किष्वच्यत्यस्त्रम् वाधितविषयः, यथा—अनुष्णोऽमनुन्यत्वसुष्णत्वसाहकेण स्पार्धन-हेतुस्तस्य विषयत्वेनाभिमतम्, एणत्वमुष्णत्वसाहकेण स्पार्धन-प्रत्यक्षेणऽ वाधितम् । ततः किञ्चित्वपि कर्त्तमञ्चयत्वादांकिचिक्तरे

१ ननु कि नामाप्रयोजकत्विमिति चेत्, ग्रन्यथासिद्धत्वमप्रयोजकत्वम्, साध्यसिद्धि प्रत्यसमर्थत्विनित्यर्थः ।

<sup>1</sup> म प मुप्रतिषु 'वत्तेते नापोति' पाठः। 2 प म मु'न भवति'।
3 म मु'सम्भाव्यते' प'सम्भाव्यति' पाठः। 4 व म 'सम्पाप्रयोजको'।
5 व प'स्पर्यतेन प्रत्यक्षेण'।

द्वव्यत्वहेतुः। किष्वत्युनरनुमानवाधितविषयः, यथा—धपरिणामी शब्दः कृतकत्वादिति। धन्न परिणामी शब्दः प्रमेयत्वादित्यनुमा-नेन वाधितविषयत्वम् । किष्ववागमवाधितविषयः, यथा— प्रेरपासुकाप्रदो षमः पुश्चाधितत्वादधमेवदिति। धन्न वर्षः सुकन्नद्व इत्यागमत्तेन वाधितविषयत्व हेतोः। किष्वत्वव्यन्वनवादित-विषयः, यथा—मे माता वन्यत्य पुश्चक्षयोगेऽप्यगर्भत्वात्प्रसिद्ध-वन्धावत्। एवमादयोऽप्यकिञ्चक्तरिक्षेषाः स्वयमूद्याः'। तवेवं हेतुमसङ्गादेत्वामासा 'धवमासितः।

[उदाहरणस्य निरूपणम्]

§ ६४. ननु ब्युत्पम्नं प्रति यद्यपि प्रतिज्ञाहेतुभ्यामेव पर्याप्तं तथापिवालवोघार्यं।मुदाहरणादिकमप्यभ्युपगत2माचार्यः'। उदा-

१ एतत्सर्वममित्रेश्य सुत्रमाहु:- 'सिद्धे प्रत्यक्षादिवाधिते च साध्ये हेतुर-किञ्चित्करः '-परीक्षा० ६-३४ । २ चिन्तनीयाः । ३ प्रकाशिता निरूपिता इत्यर्थः । ४ तथा हि-- 'प्रतिपाद्यानुरोपेन प्रयोगोपनमात् । यर्थेव हि कस्यचित्रतिवोध्यस्यानुरोपेन साघनवाक्ये सन्वाऽमित्रीयते (तथा) इथ्टान्तादिकमपि -- पत्रपरी० गृ० ३ । क्रुकारनिचमहुरफ्कैरप्युक्तम्--

प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्यथा ।

<sup>1</sup> व 'बोधनार्थं' । 2 म 'मम्युपगन्तत्व', सु 'मम्युपगत' ।

हरणं च सम्यय्द्रध्टान्तवचनम्'। कोऽयं दृष्टान्तो नाम इति चेत् छच्यते; व्याप्तिसम्प्रतिपत्तिप्रदेशो दृष्टान्तः'। व्याप्तिहि साध्ये बह्लघादौ सत्येव साधनं धूमादिरस्ति, धसति तु नास्तीति साध्य-साधनित्यतसाहचयं। वकाणा। एतामेव? साध्यं विना साधनस्या-मावादिवाभावमिति च व्यपदिशन्ति। तस्याः सम्प्रतिपत्तिनीम बादिप्रतिवादिनोवृद्धिसाम्यम्', सैषा यत्र सम्भवति स सम्प्रति-पत्तिप्रदेशो महानसादिहंदादिश्च। तत्रेव धूमादौ सित नियमेना-ऽप्यादिरस्ति, सम्याद्यभावे नियमेन बूमादिनस्तिति सम्प्रति-पत्तिसम्भवात्। तत्र महानसादिरन्वयदृष्टान्तः'। स्रत्र साध्यसाध-

३ 'लीकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नचं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः'—न्यायग्रु० १९-२४। 'तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मूलांविदुधां बुद्धिसाम्यं'—
बरकसं पृ० २६३। 'क्ष्टान्तवनवां द्वि यत्र पुयम्जनानामार्थाणां च
बुद्धिसाम्यं तदा वक्तव्यम्। दृष्टान्तो ब्रिबिध:-सम्पूर्णवृष्टान्त प्रांशिककृष्टाः
न्तरम्'—जप्यायहृष्य पृ० ४। ४ 'क्ष्टान्तो, द्वेषा, प्रम्वयव्यतिरेकमेवात'
'साध्यव्याप्तं साधनं यत्र प्रदस्ते सोज्वयपृष्टान्तः'-परीका० ३-४५,४८।
बुष्टान्तो द्विषयः साधन्यंण वैधर्म्येण च। तत्र साधन्यंण तावत्,

<sup>&#</sup>x27;मन्दमर्तीस्तु ब्युत्पादयितु वृष्टान्तादिप्रयोगोऽप्युपयुज्यते'-**जंनतकंभाषा १.१६** १ 'सम्यप्ट्रप्टान्ताभिषानमुदाहरणम्'—न्यायसार पृ०१२ । 'वृष्टान्त-वचनमुदाहरणम्'—न्यायकतिका पृ०११ । २ यथा चोक्तम्—

सम्बन्धो यत्र निर्वातः साध्यसाधनधर्मयोः । स दुष्टान्तः तदाभासाः साध्यादिविकलादयः ॥

<sup>---</sup>न्यायविनि० का० ३८०।

<sup>1</sup> म मुनियतता साहचर्यं । २ प म मु 'एनामेव' ।

नयोर्जाबरूपान्वयसम्प्रतिपत्तिसम्भवात् । हृदादिस्तु व्यतिरेक-वृष्टान्तः', भ्रत्र साध्यसाधनयोरभावरूपव्यतिरेकसम्प्रतिपत्ति-सम्भवात् । दृष्टान्तौ चैतौ, दृष्टावन्तौ षमौ साध्यसाधनरूपौ यत्र स दृष्टान्त इत्यर्यानुवृत्ते ।

§ ६५. उक्तलक्षणस्य दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्वचनं तदुराहरणम् । न च वचनमात्रमयं दृष्टान्त इति । किन्तु दृष्टान्तत्वेन वचनम् । तद्यथा—यो यो घूमवानसावसाविग्नमान्, यथा महानस इति । यत्राग्निर्नास्ति तत्र घूमोऽपि नास्ति, यथा महाह्रद इति च । एवं-विधेनैव वचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसम्भवात् ।

## [उदाहरणप्रसङ्गादुदाहरणाभासस्य कथनम्]

§ ६६. उदाहरणलक्षणरिहत उदाहरणवदवभासमान उदा-हरणाभासः । उदाहरणलक्षणराहित्यं। द्वेषा सम्भवति, दृष्टान्त-स्यासम्यग्वचनेनादृष्टान्तस्य सम्यग्वचनेन वा । तत्राद्यं यथा, यो

यत्र हेतोः सपक एवास्तित्वं स्याप्यते । तद्यया—यत्कृतकं तदनित्यं दृष्टम्, यया पटाविरिति ।'—म्यायप्र० ५० १,२ । यत्र प्रयोजयप्रयोजक-भावेन साध्यसाधनवर्षमेयोरितत्वं स्याप्यते स साधम्यंदृष्टान्तः ।'— न्यायकालिका ५० ११ ।

१ 'साध्यामावे साधनाभावो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृष्टान्तः'— परीक्षा० ३-४६। 'यत्र साध्याभावप्रवृक्तो हेल्यभावः स्थाप्यते स वैधर्म-दृष्टान्तः'—स्यायकतिका पृ० ११। "वैधर्मणाऽपि, यत्र साध्याभावे हृतोरभाव एव कथ्यते । तद्यथा—यन्तिस्यं तदकृतकं दृष्टम्, यथाऽऽकाश-मिति।'—स्यायप्र० ५० २।

<sup>1</sup> म मु'च' मधिकः ।

बोऽनिमान्। स स घूमवान्, यथा महानस इति2, यत्र यत्र घूमो नास्ति तत्र तत्राऽग्निर्नास्ति, यथा महाह्नद इति च व्याप्य-व्यापकयोर्वेपरीत्येन कथनम् ।

§ ६७. ननु किमिदं व्याप्यं व्यापकं नाम इति चेत्: उच्यते; साहचर्यनियमरूपां व्याप्तिकयां प्रति यत्कमं तद्वघाप्यम्, वि-पूर्वादापेः कर्मणि ण्यद्विचानाद्वघाप्यमिति सिद्धत्वात्। तत्त् व्या-प्यं व्मादि। एतामेव ३ व्याप्तिकियां प्रति यत्कर्नुं तद्वघापकम्, व्यापेः कर्तरि ण्वुलि4 सति व्यापकमिति सिद्धेः। एवं सति धूम-

१ 'यत यत पुसत्तत तत्र वसिंहिर्ति साहुवर्यनियमो व्याप्तिः' — तर्षतं ।

१ ११ १ प्रते दे कोध्यम् — साहुवर्यनियमकः व्याप्तिमाशियतः व्याप्तयापकोर्युश्तित्तिषुके नक्षणं प्रदर्शिता प्रत्यकृता व्याप्तेकस्यम्यंत्रं
प्रकटितम् । प्रमाणमीमांताकृताऽरि तर्यदोक्षमम् — व्याप्तिः' इति यो व्यायोति यस्य व्याप्यते तयोस्मयोधंमः । तत्र यदा व्यापक्षमंत्रया विवक्यते
तदा व्यापकस्य गम्यस्य व्याप्ये वर्षे सिति, यत्र वर्षिणी व्याप्यमत्तिः तत्र सर्वतं भाव एव व्याप्तवार्थितः । "वदा तृ व्याप्यमत्या व्याप्तिविवक्यते
तदा व्यापस्य वा वामकस्य तर्वेव व्यापके गम्ये सित् यत्र वर्षिणी व्यापकोप्रति तत्रेव भावः, न तदमावेऽरि व्याप्तिरितिः ।" असण्यस्य प्राप्तिः विवस्य
प्रस्ते भावः , न तदमावेऽरि व्याप्तिरितिः स्वाप्तिः वर्षे व्याप्तिः । स्वाप्त्यस्य
व व्याप्तिवार्यकार्याः । व्याप्त्रस्य
प्रस्ति वर्षे भावः, न तदमावेऽरि व्याप्तिरितिः सुनार्वेगम्यत्वस्य, व्यापत्तिः वर्षे भावः, न तदमावेऽरि व्याप्तिरितिः सुनार्वेगम्यत्वस्य, व्यापत्तिः वर्षे भावः, न तदमावेऽरि व्याप्तिरितिः । स्वाप्यस्य
व व्याप्तिवार्याच्यालेभावयस्य व विवस्यव्यापितः वृत्याद्वारादः । व्याप्त्यस्य

<sup>1</sup> द्या म मुप 'बह्निमान्'। प्रग्नेतनब्याप्तिस्याम्निशब्दप्रयोगापेक्षया द प्रतेरेव 'ग्राम्निमान्' पाठो मूले निक्षिप्त: । 2 द 'इत्यादि'। 3 म मुप 'एनामेव'। 4 मु 'ध्वो', द 'ध्वष्टिण'।

मिनव्यों जोति, यत्र षुमो बत्तेते तत्र नियमेनाश्निवंत्तेत इति, यावत्सवंत्र भूमविति नियमेनाश्निदर्शनात् । षूमस्तु न तथाऽभिन व्यान्नोति, तस्याङ्गारावस्थस्य षूर्मं विनापि वर्त्तनात्।। यत्राग्नि-वंत्तेते तत्र नियमेन थूमो2 वर्तते इत्यसम्भवात्।

§ ६८. 'नन्बार्टेन्धनर्मान व्याप्नीत्येव धूम इति चेत्;' ग्री-मित बूमहे। यत्र यत्राविच्छित्रमूलो3 धूमस्तत्र तत्राग्निरिति यथा, तथैव4 यत्र यत्राऽऽर्टेन्धनोऽग्नि: तत्र तत्र धूम इत्यपि सम्मवात्। विल्लमात्रस्य'तु धूमविशेषं प्रति व्यापकत्वमेव',

व्यापकेनैव सहोपलब्धेः, व्यापकस्य तु व्याप्यामावेऽप्युपलब्धेरित भावः । इदं च बौद्धविदुषाऽ<mark>र्ष्वदेनापि हेतुबिन्तुटीकायां</mark> निरूपितम् । व्याप्यव्यापक-मधिकृत्यात्र श्लोकः :---

व्यापकं तदतिनष्ठः व्याप्यं तिनष्ठमेव च । साच्यं व्यापकनित्याहुः साधनं व्याप्यमुख्यते ॥' प्रमाणमी० टि० प्० ३७ ।

१ यय नायं नियमः यत् 'धानितेष पूर्म व्याप्नीति, न यूगीऽनिनम्' इति, पूगस्याऽप्याऽद्धेन्यनािनस्यागकत्वद्यनात् 'पत्राऽद्धेन्यनिनिम्नेतेषेते तत्र नियमेन पूर्मो वर्तने 'दित् यात्रवर्षनाऽद्धित्यन्तित पूर्मोपनक्षेः, तथा चानेति पूर्मेपनक्षेः, तथा चानेति पूर्मेपनक्षेः, तथा चानेति पूर्मेपनक्षेः, तथा चानेति पूर्मेपनक्षेत्राव्यत्येन सङ्कते निव्यत्याव्यत्यत्याद्यत्यत्यात्रक्षेत्र सङ्कते निव्यति । १ समाधने स्रोमिति । स्राद्धेन्यस्याप्यत्वेप्रयाप्यत्वेप्रयाप्यत्वेप्रयाप्यत्वेप्रयाप्यत्वेप्रयाप्यत्वेप्रयाप्यत्वेप्रयाप्यत्विम्तय्यं ।

<sup>1</sup> का 'वर्तमानात्', स सु 'वर्तमानत्वात्' 2 का स सु 'तत्र धूमो-ऽपि नियमेन' । 3 व 'यत्र यत्रानवच्छिन्नमूलो' । 4 व 'तवा' ।

अनुमानस्य तावन्मात्रा। पेक्षत्वात् । ततो यो यो धूमवानसाव-साविनमान्, यथा महानस इत्येवं सम्यग्दृष्टान्तवचनं बक्तव्यम् । विपरीतवचनं तु दृष्टान्ताभास एवेत्ययमसम्यग्वचनरूपो प्रन्वय-दृष्टान्ताभासः । व्यत्तिरेक्तव्याप्ती तु व्यापकस्यानिरमावो व्याप्यः, व्याप्यस्य धूमस्याभावो व्यापकः । तथा सति यत्र यत्राज्यसमव-स्तत्र तत्र भूमभावो यथा हद इत्येवं वक्तव्यम् । विपरीतकचनं तु, ग्रम्ययन्याप्ती व्यतिरेक्तदृष्टान्तवचनम् , व्यतिरेक्तव्याप्तावन्वय-दृष्टान्तवचनं च, उदाहरणाभासी । स्पष्टमुदाहरणम् ।

§ ६१. ननु गर्भस्थो मैत्रीतनयः ३ श्यामः, मैत्रीतनयस्वात्, साम्प्रतःभौत्रीतनयवत् इत्याचनुमानप्रयोगे पञ्चसु मैत्रीतनयेष्य-न्वयङ्ग्टान्तेषु 'यत्र यत्र मैत्रीतनयस्वं तत्र तत्र स्यामस्वम् इत्यन्वय-व्याप्तः, व्यतिरेकदृष्टान्तेषु गौरेष्वमैत्रीतनयेषु सर्वत्र 'यत्र यत्र

१ 'पर्वतो बह्निमान् धुमात्' इत्यनुमाने बह्निसामान्यस्यापेकाणात्, न तु बह्निविज्ञेषस्य । नातो किष्वदोष इति आवः । २ ध्रन्ययदृष्टान्ताभासो द्विषिः —पृष्टान्तस्यासम्यव्यनमधृष्टान्तस्य सम्यव्यव्य च, तत्रायमादाः । ३ ध्रन्ययदृष्टान्ताभाक्तस्य ( उदाहरणाभाक्तस्य ) द्वितीयमेदसदृष्टान्तस्य सम्यव्यवनाव्यं वर्षयति बद्धव्यन्तिति । ४ ध्रनयोश्याहरणाभासयोश्याहरण सम्प्रवेमेत्यवैः ।

<sup>1</sup> 'भ्रतुमातुस्तावन्मात्रा' इति न मुपाठः । 2 मु 'भ्रदृष्टान्तवचन' नास्ति । तत्र त्रृटितोऽयं पाठः । 3 मु 'मैत्रीतनयः' नास्ति । 4 र प'सम्मत' पाठः ।

क्यामत्वं नास्ति तत्र तत्र मैत्रीतनयत्वं नास्ति' इति व्यतिरेकथ्या-प्तेरच सम्भवान्निरिचतसाधने गर्भस्यमैत्रीतनये पक्षे साम्यभूत-स्यामत्वसन्देहस्य'धृणत्वात्। सम्यगनुमानं प्रसञ्येदिति चेत्;न; दृष्टान्तस्य विचारान्तरबाधितत्वात्।

§ ७०. तथा हि-साध्यत्वेनाभिमतिमदं हि स्वामत्वरूपं2 कार्यं सत् स्वसिद्धये कारणमधेवते । तच्च कारणंन तावन्मेत्रीतनयत्वम्, विनाऽभि तदिदं 'पुरुषान्तरे' स्वामत्ववर्षनात् । न हि कुलालादिकः अमन्तरेण सम्भविनः पटस्य कुलालादिकः कारणम् । एवं मेत्रीन्तयत्वस्य स्यामत्वम्, पत्वत्यत्वस्य स्यामत्वम्, किन्तु यत्र तत्र स्वामत्वस्य कारणं विचिष्ट-नामकर्मानुगृहीतथाकावाद्यारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्यं स्वामत्वम्, किन्तु प्रति विचिष्ट-नामकर्मानुगृहीतथाकावाद्यारपरिणामस्तत्र तत्र तस्य कार्यं स्वामत्वम्, इति सिद्धं 'सामग्रोरूपस्य विचिष्ट-नामकर्मानुगृहीतथाकाव्याद्यस्य । स्र तु पक्षं न

१ कतो गर्भस्य स्थामत्वस्य सन्देहो गोणः, स च न मैनीतनयत्वहेतोः समीचीनत्वं बाधकः । तथा च तत्वसीचीनमेंबानुमार्गार्थित प्रिद्विप्रीतः । २ मैनीतन्यत्वः । ३ मैनीतुम्प्रीत्वः । ३ मैनीतुम्प्राप्तः । ३ ततो न मैनीतन्यत्वस्यत्रे एव जायमानं स्थामत्व प्रति मेनीतन्यत्वं कारणिति मातः । १ हत्वं च । ६ स्थामत्वज्ञानेका सामयो, सा चात्र विशिष्टनामकमांनुप्रदेविज्ञाकाखाहार-पराणत्व, तत्तस्य एव स्थामत्वसत्त्वम्, तदानावे च तत्रभाव इति भावः । । ७ विश्वस्यामसमानुप्रहेतिज्ञाकाखाहार्यार्थिणामः । ६ गर्भस्ये मैनीतन्ये । ७ विश्वस्यामसमानुप्रहेतिज्ञाकाखाहार्यार्थिणामः । ६ गर्भस्ये मैनीतन्ये ।

<sup>1</sup> म 'गोणत्वा' । 2 व सा म मु 'श्वामरूपं। 3 स्ना प म मु कुलालचकादिकमन्तरिपापि'।

निक्चीयत' इति सन्दिग्धासिद्धः। मैत्रीतनयत्वं तु'ग्रकारणत्वादेव।

 ५ १ फेचित् 2 "निरुपाधिकः सम्बन्धो व्याप्तः"
 ]इत्यभिषाय "साधनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्या-प्तिरूपाधिः" [ ] इत्यभिदधते । सोऽयमन्योन्या-

१ इयामत्वसामग्रचन्तर्गतविधिष्टनामकर्मादेरतीन्द्रियत्वान्निश्चयासम्भ-बात् । २ मैत्रीतनयत्वस्य स्यामस्यं प्रति कारणस्याभावादेव । ३ ननु नाकरण-त्वान्मैत्रीतनयत्वं स्थामत्वं प्रत्यगमकम्, ग्रपि तु व्याप्त्यभावात् । व्यप्तिहि निरुपाधिकः सम्बन्धः। स चात्र नास्त्येव, शाकपाकजत्वोपाधिसत्त्वेन मैत्रीतन-यत्वस्य निरुपाधिकत्वासम्भवादिति केषाञ्चिदाशयं प्रदर्शयन्नाह केचिदिति । केचित् नैयाधिकादय इत्यर्थः। ४ 'ननु कोऽयं प्रतिबन्धो नाम? श्रनौपाधिकः सम्बन्ध इति ब्रमः।'--किरणावली पु० २६७। श्रनौपा-धिकः सम्बन्धो व्याप्तिः । ग्रनौपाधिकत्वं तु यावत्स्वव्यभिचारिव्यभिचारि-साध्यसामानाधिकरण्यम्, यावत्स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिप्रति-योगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणसाध्यसामानाधिकरण्यं वा। यावत्साधना-व्यापकाव्याप्यसाध्यसामानाधिकरण्यमिति निरुवितद्वयार्थः ।'--वैशेषिक-सुत्रोपस्कार पु० ६२ । ५ 'साधने सोपाचिः साध्ये निरूपाधिरेबोपाधि-त्वेन निश्चेयः। 🗙 🗙 उपाधिलक्षणं तु साध्यव्यापकत्वे सति साधनाब्यापत्वमित्युक्तमेव ।'---किरणावली पु० ३००, ३०१। 'नन्व-नौपाधिकत्वमुपाधिविरहः, उपाधिरेव दृष्परिकलनीय इति चेन्न; साध्य-व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्योपाधित्वात् । तदुक्तम्-साधने सोपाधिः साध्ये निरुपाधिरुपाधिः ।'--वैशेविकसूत्रोपस्कार पृ० ६३ । 'साध्यव्याप-करवे सति साधनाऽव्यापकत्वमुपाधिः । साध्यसमानाधिकरणाऽत्यन्ताभावा-

<sup>1</sup> म 'सकारणादेव' । 2 मुकश्चित्' । 3 मु 'समिषते' ।

श्रयः'। प्रपश्चित्तमेतदुपाधिनिराकरणं काव्यकालकायामिति विरम्यते।

## [उपनयनिगमनयोस्तदाभासयोश्च लक्षणकथनम्]

९७२. साधनवत्तया पक्षस्य दृष्टान्तसाम्यकथनमुपनयः—तथा
वायं घूमवानिति । साधनानुवादपुरस्सरं साध्यनियमवचनं निग-

१ व्यान्तिकशनस्योपाधिनभेत्वादुपाधिकश्चलस्य च भ्यान्तिकदित-त्वात् । तथा च व्यान्तिप्रहे सति उपाधिष्रहः स्वात् उपाधिष्रहे च सति व्यान्तिप्रहः स्वादित्वेयसम्पोत्यस्यः। यथा चोक्तम्—नाप्वमीपाधिकः तस्त्रमः, उपाधेरेव दुर्वेचत्वात् । सुक्वकदेऽपि दुर्वेहत्वात्, सुप्रहत्वेऽप्ययो-न्यास्त्रयात् । साम्यव्याप्यकत्वे सति साधनाभ्यापकत्वावेष्यांनिप्यहाचीनग्रह-त्वात् ।'—वैशेषिकसूनोप० १० १० । मनम् —तस्मादग्निमानेवेति । अनयोर्व्यत्ययेन कथनमनयोरा-भासः । अवसित।मनुमानम् ।

[परोक्षप्रमाणभेदस्यागमस्य निरूपणम्]

§ ७३. 'प्रथागमो लक्ष्यते । ग्राप्तवाल्यनिवन्यनमर्थज्ञानमागमः' । अप्रज्ञानम इति लक्ष्यम् । ग्रविश्वाटं लक्षणम् । ग्रर्थज्ञानमित्येश्तावत्युच्यमाने प्रत्यक्षादावितव्याप्तिः, ग्रत उन्तरं वाल्यनिवन्यनमिति । वाल्यनिवन्यमर्थज्ञानमित्युच्यमानेऽपि उपाद्च्छिकसंवादिष् विप्रलम्भवालयन्येषु सुरतोन्मत्तादिवाल्यजन्येषु
वा नदीतीरफलसंसगीदिज्ञानेष्वतिव्याप्तिः, ग्रत उक्तमाप्तेति' ।

ग्राप्तवाल्यनिवन्यनज्ञानमित्युच्यमानेऽप्याप्तवाल्यकमेकै श्रावणप्रत्यक्षेऽतिवयाप्ताः, ग्रत उक्तमपेति । ग्रयंदतात्ययंख्वः ( प्रयोजनाल्व ] इति यावत्' । ग्रयं एव 'तात्यमंभव वचित्य' 

]

१ विपरीतक्रमेण, कमानङ्के नेत्यवरः। २ निर्णीतम्। ३ विस्तरतोऽनुमान प्रवन्धापुना कमाप्रात्मारामं त्रव्यति ष्रचेति । ४ 'धारत्वचनादिनिकस्यन-मस्त्रानमागमः'। वरीक्षा—-२-६६। प्राप्तस्य वावय वचन तिन्तवस्यन स्यायंत्रानत्येत्यारत्वास्यनिक्यस्यनपद्मेशानिति। मत्र 'धारत्वाख्दोपादानाः १ कोष्ययत्वस्यवस्थेतरः। प्रर्थजानिस्यानेनास्यापोहज्ञानस्याभिप्रायस्यस्य च निर्मात्वस्यत्यस्य प्रदेशानिस्यानेनास्यापोहज्ञानस्याभिप्रायस्यस्य च निर्मात्वस्याने स्यादादाविद्यापितस्य उत्तरं वास्यनिक्यमिति। वाक्यनिक्यसम्यक्रानामित्युक्यमानेऽपि याद्विष्क्रस्यवादिषु विप्रवस्य-

<sup>1</sup> मु 'इत्यवसित'। 2 द 'तिरूपते'। 3 द 'तत्रागम'। 4 म मु 'ताबयुरूपमा'। 5 द 'यादृग्विसंवादिविग्रलम्म'। 6 म मु प 'तात्पर्यरूप'। 7 मु 'ग्रयं एव' नास्ति।

इत्यक्तियुक्तववनात् । तत् धारावाक्यविवन्यनमर्वकानिम्सुक-यागमलक्षणं निर्दोषमेव । यत्रा-"सम्बन्धनंकानम् । तस्यप्-दश्चेनादीनि। मोक्कस्य सकलकर्मवयस्य मार्ग उपादः, न तु मार्गः। तत्तो क्रिक्तकरागानं दर्शनादीनां त्रयाणां समुदितानामेव मार्गस्वयु, न तु प्रत्येकमित्ययस्य मार्ग इत्येक्वचनप्रयोगतात्पर्ये विद्धः। प्रयमेव वाक्यार्थः। प्रत्रैवार्ये प्रमाणसाध्यां संज्ञयादिनिवृत्तिः 3 प्रमितः।

[भाष्तस्य लक्षणम्]

§ ७४. 'कः पुनरममाप्तः इति चेत् ; उच्यते ; झाप्तः' प्रत्यक्ष-प्रमितसकलायंद्वे सित परमिह्तोपदेक्षकः । प्रमितेत्यादावेबोच्य-माने खुनकेकं लच्चित्याप्तः, तैयामागमप्रमितसकलायंद्वात्' । वाश्यव्ययेषु पुत्योन्मतादिवाश्यवयेषु वा नरीतीरफलखंसगर्यिकालेक्बार-स्थात्यः, स्व उक्तमायेति । धाप्तवाश्यविवश्यकातमित्युख्यमानेञ्चार-वाश्यकलंके (कारणे) धायवप्रत्यक्षेत्रित्याप्तिरतः उक्तमयंति । धर्म-स्वार्त्यक्ष्यः, प्रयोजनास्य इति वावतः । तार्त्ययेयः वश्यतिव्यित्रकुक्त-वश्यति वत्तां प्रयोजनास्य प्रतिपादकरवातः।'---प्रतेषकः टि० पृ०३६१। प्रतेषकरः टि० पृ० १२४।

१ झाप्तस्य स्वरूपं विज्ञासमानः परः पृण्डिति कः कुनरस्याण्य इति । २ 'तत्राप्तिः साक्षालःप्पारिगृषः 'धूक्ष्मालपितपूर्'।याः कस्योशदारस्याः'' स्वापिता सामितः'। —मध्यकः कष्टला पृष्ठ २३२। तया विश्वस्ये गोऽ सामान्य इति भावः। ३ शूर्वकेविनती हि सूनेत सकत्यार्थाप्र प्रतिकालके।

मृष 'दीत्यनेकानि', म 'दीत्येतानि'। 2 मृ 'प्रयोगस्ताखर्य'।
 म 'साध्यसंशयादिनिवन्तिः'।

षत उस्तं प्रत्यविति । प्रत्यक्षप्रमिततकलार्थं इत्येताक्त्युच्यकाने । 'किब्रेच्यतिव्याप्तिः । म्रत उस्तं परमेत्यादि । परमहितं उति : श्रेव-सम्, तदुपदेव एवक्त्रः आमुख्येन प्रवृत्तिः । 'कान्यम तु प्रकानु रो-यादुपत्यकंतरवेनिति भावः । नेवंशियः तिव्यव्ययेष्यो, तस्यानुच्येका-कत्वात् । ततोऽनेन विशेषणेन तत्र नातिच्यापितः । आत्मसद्भावे प्रमाणपुत्यन्त्वत्वं । नेवायिकाव्यभित्यतानामात्वाभासानामसर्वन्न-त्वाद्यत्यक्षप्रमितेत्यादिविवेषणेनव निरासः ।

१७४. नतु नैयायिकाभिमत ग्राप्तः कथं न सर्वत्रः इति चेत्; उच्यते; तस्य 'ज्ञानस्यास्त्रप्रकाशकत्वादेकत्वाच्च विशेषणभूतं स्वकीयं ज्ञानमेव न जानातीति तद्विशिष्टमात्मानं 'सर्वकोऽह्म्' इति कथं जानीयात्? एवमनात्मज्ञोऽयमसर्वत्र एव । प्रयम्ब्यतं च

'णिक्कम्मा ब्रहुगुणा किंचूणा चरमदेहवो सिद्धा ।

सोवागठिया जिल्ला उप्पाद-वर्धीह संबुत्ता ॥'—हव्यसं० १४ ।
२ निःश्रेयसातिरिक्ते निवये । ३ प्रमुख्येन, गोणक्ष्णेसर्व्यः । ४ द्वितीय-प्रकाये । ४ व्यावृत्तिः, ततो न तत्राप्यतिव्यापितरिति भावः । ६ नैवा-पिका हि जानं जानानारनेशं मन्यन्ते । ततो वैराप्यविनाभिमतो सहे-स्वरः स्वज्ञानस्याप्रवेदनाताद्विशिव्यस्यासमोऽप्यज्ञानान्त सर्वेज इति भावः ।

१ ग्रशरीरिणो मुक्तात्मानः सिद्धाः सिद्धपरमेष्ठिन इत्युच्यन्ते । उक्तं च---

<sup>1</sup> व 'इत्युज्यमाने' मु 'इत्येतानदुज्यमाने' । 2 व 'परमेति' । 3 मु परमं हितं' 4 म 'सम्भवति' इत्यधिकः पाठः ।

सुवताबोनामाप्ताभासत्वमाप्तमीमांसाविवररो भीमवाचार्यपावे -रिति विरम्यते । वाक्यं तु 'तन्त्रान्तरसिद्धमिति नेह' लक्यते ।

> पदानां संहतिर्वाक्यं सापेक्षाणां परस्परम् । साक्यताः कल्पनास्तत्र पश्चात्सन्तु यथाययम् ॥

> > —न्यायाव० टी० टि० पु० ६ ।

'वर्णानामन्योन्यापेक्षाणां सहितः पदम्, पदानां तु वान्यमिति ।'— प्रमाणनवतः ४-१० ।

परेस्तु वास्त्रस्त्रस्तानातत्व — 'बास्त्रालं साव्ययं सकारकं स-कारक-विकेष्यं वामत्रसंत्रं प्रवतीति वक्तव्यम्, प्रपर माह—वास्त्रालं स-कारक-विकेष्यं वामत्रसंत्रं प्रवतीति क्तत्रस्त्रं प्रकतिह्, एकतिह् वास्त्रियं स्वाधिकं प्रवतीति वक्तव्यम् । 'वाक महानाः २-१-१ । तिह-सुकत्यः वा वास्त्रं क्रियतीति क्तव्यम् । 'वाक महानाः २-१-१ । तिह-सुकत्यः वास्त्रसंत्रं प्रवतिक्रियोति क्रियः वास्त्रस्त्राः स्कृत्यमुबहेण प्रतिक्रत्यामानो विवेषयात्रियति होत् विक्रयम् । '—वास्त्रस्त्रः स्कृत्यमुबहेण प्रतिक्रत्याः वर्षेत्रं वास्त्रस् ।—वास्त्रस्त्रः १९०५ । 'यदस्त्रहे वास्त्रस् ।—वास्त्रस्त्रक्ति १९०५ । 'वास्त्रस्त्रहः, वया—मान्त्रम्

## [ धर्यस्य लक्षणम् ]

\$ ७६. 'श्रथ कोऽयमथों नाम ? उच्यते; श्रयोंऽनेकान्तः । श्रथं इति लक्ष्यनिदेशः, श्रभिधेय इति यावत् । श्रनेकान्त इति

नय गुक्तां दण्डनेति ।'-- तर्कसं० पृ० १२२। 'प्रयात्र प्रसङ्गान्मीमांसर्क-वाक्यलक्षणमर्थद्वारेण प्रदर्शयितुमाह---

लालाङ्काद्यवयं अदे परानाकाङ्क्षत्रव्यकम् । कर्मप्रधानं गुणवदेकायं वास्यमिष्यते ॥—वास्थप० २-४ । मिषः साकाङ्क्षत्रव्यस्य व्यूहो वास्यं चतुर्विषम् । सृप्तिङ्गतस्यो नैवमतिव्याप्याविदोषतः ॥

यादृशशब्दानां यादृशायंविषयताकान्वयबीयं प्रत्यनुकूला परस्परा-काङ्क्षा तादृशशब्दस्तोम एव तथाविषायं वाक्यम्। --शक्क्श॰ स्लो १३।

'बाक्यं स्वाचीम्यताकाङ्क्षासक्तियुक्तः पवोच्ययः।'-साहि०व० २-१। 'पदानामभिवित्सार्थप्रत्यनाकारः सन्दर्भो वाक्यम्।'-काव्यभी० प्० २२। प्रत्यविष वाक्यलक्षणं कैश्चिदक्तम्-

प्रास्थातसम्बः(१) सङ्कातो(२) जातिः सङ्कातवर्षितनी(8) । एकोजनवयनः सम्बः(४) कमी(x) बृद्ध धनुसंहृती(5,9) ॥ पदमाद्यं(x) पर्व वान्त्यं(2) पर्व सापेकमिरविप(2,9) । बावयं प्रति मर्तिजिन्ना बहुधा न्यायवैदिनाम् ॥'

--- बाक्यप० २-१, २।

July of Steels

तत्र पूर्वोक्तमेव 'पदानां परस्परापेकाणां निरपेक्षः समुदायो वाक्यम्' इति वाक्यलक्षणं समीचीनम् । अन्येषां तु सदोषत्वादिति अतिपत्तस्यम् । ४ न्यायदीपिकायामः ।

१ अर्थस्य स्वरूपं प्रतिपादियतुमाह **सवेति** ।

लक्षणक्षमम् । 'धनेके प्रन्ता वर्माः सामान्य-विशेष-पर्याय-गुणाः बस्त्रेति सिद्धोऽनेकान्तः । तत्र सामान्यमनुबृत्तिः श्र्यक्ष्यम् । तद्धि बर्टस्व पृथुकुणोदराकारः ३, गोरवमिति सांस्नादिमस्त्रमेव । तस्मान्न व्यक्तितोऽस्यन्तमन्यन्निस्यमेकमनेकबृत्ति । प्रन्यया—

रै भ्रमेकास्तरय ब्युत्पत्तिमुखेन लक्षणं निबच्नाति भ्रमेके इति । २ भ्रत-गताकारप्रतीतिविषयभित्यर्थः। अत्रायं विशेषः-'सामान्यं द्विविधम्-अध्वेता-सामान्यं तिर्यकसामान्यं चेति । तत्रोध्वतासामान्यं कममाविष पर्यायेध्वे-कत्वान्वयप्रत्ययप्राह्यं द्रव्यम् । तिर्यक्सामान्य नानाद्रव्येषु पर्यायेषु च साद्रश्येत्रत्ययमास्यः सद्शपरिणामरूपम् ।'—युक्त्यनुशा० टी० पृ० ६० । 'सामान्यं द्वेषा तिर्यप्रध्वताभेदात् । ४-३ । सदृशपरिणामस्तिर्यक् सण्ड-मुण्डाविषु गोत्ववत् । ४-४ । परापरविवर्त्तन्यापि प्रव्यमूर्व्वता मृदिव स्था-सादिष्'।४ ४। - परीकामुक । ३ 'सामान्यं द्विविधं परमपरं च । तत्र परं सत्ता, प्रपरं सत्ताव्याप्यं द्रव्यत्वादि । . . तत्र नित्यमनेकव्यक्तिवृत्ति सामन-न्यम्, नित्यत्वे सति स्वाश्रयान्योन्याभावसामानाधिकरण्यं वा । परमपि सामान्यमपरमपि तथाऽपरं तु सामान्यं विशेषसंज्ञामपि लभते ।'--वैशे-विकसुत्रोपः ५० ३४ । तम्र युक्तम्--- (तित्यैकरूपस्य मोत्वादेः कमन्योग-पद्माम्यामर्थिकियाविरोधात् । प्रत्येकं परिसमाप्त्या व्यक्तिषु वृत्ययोगाच्चा-नेकं सदशपरिणामात्मकमेवेति तियंक्सामान्यमुक्तम् । नत्रमेयर० ४-४, प्० १७६ । 'तच्चाऽनित्यासर्वगतस्वभावसम्बूपगन्तव्यम्, नित्यसर्वगतस्वभाव-त्वेऽर्शक्रियाकारित्वायोगात् । ... तत् (सामान्यं) सर्वसर्वगतं स्वव्यक्तिसर्व-गतं वा ? न तावत्सर्वसर्वगतम्; व्यक्त्यन्तरालेऽनुपलम्यमानत्वाद्वयक्तिस्वा-त्मवत् । ...नापि स्वभ्यवितसर्वगतम्, प्रतिब्यक्ति परिसमाप्तत्वेनास्याऽने-

<sup>1</sup> मु 'पर्याया शुंगा' । 2 म प मु 'प्रमुक्त' । 3 फा प 'पृष्कुणी-दराजाकार''।

'न याति न च तत्रासीदस्ति पश्चाम्न चाञ्चवत्।

जहाति पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्तितः ॥'—प्रमेषकः पृ० ४७३ । किञ्च, इदं सामान्यं व्यक्तिस्यो भिन्नं चेत्;तत् व्यक्स्युत्पत्ती उत्पद्यते

ाकण्य, इर सामाध्य व्यक्तिस्थी मिलां बेत्, वत् व्यक्तपुरस्तां उत्सकते न वा? यसुरस्तातं, तहदेवानित्यत्वम् । गोत्यत्वतं बेत्, तत् उत्सक्तिप्रवेशे विवति त वा? यदि विवते, व्यक्तपुरस्ताः पूर्वमिष् मृद्धते । प्रच तत्दे वोः तत् मारित, उत्सन्ते तु व्यक्तिविवेषे व्यक्त्यन्तराद् धागच्छति । नत्नृ तत् तत् पाण्यत् पूर्वव्यक्तिं परित्यव्य धागच्छति न वा? प्रवस्त्रक्तं तस्याः तत्वित्यत्वस्त् कृतः धामारित्यस्य, नात्रिष् कृत्यस्या सहैवागच्छति कि वा केनिववेशेत तमैव तिच्छति केनिव्यत्तच्छति ? स्वमिकस्यन्देशान्ते-योधि 'वाहुनेयोध्यम्' इति प्रतीतिः स्वात् । द्विगीवविकत्यस्यसुक्ताः, न 'याति न च 'तमास्ते न 'पश्चादस्ति 'नाववत्।।
'जहाति पूर्व नाधारमहो' व्यत्तनसन्ततिः' ।। [ ]

हिते बिम्ममार्शावत2दूषणगणप्रसरस्रसङ्गात्'। पृथुबुध्नोवराकारादिदर्शनानन्तरभेव 'धटोज्यं घटोज्यं गौरयं गौरयं गौरयं गौरयं

निरंशलेनास्याश्रवस्या प्रवृत्यसम्भवात् । सांशले चास्य व्यक्तिवदिगत्य-त्वप्रवङ्गः '-च्चावङ्ग्मण् ५० २५०, २८६ । 'वर्षियेकन निरवासम्याध्ये सर्वास्मना पूर्तं सामान्यं सम्यायस्य तावत् वस्तिरसुप्रवेशे प्राम्तलीवनाश्चित् त्वप्रवङ्गात्, नाम्यते वाति सर्वास्मन पूर्वाषारापरित्यागास्त्यवा तस्मान-सम्ब्रात्, नाम्येकदेवेन, सांशत्याभावात्, स्वयंवेष वश्चाद्भावित स्वप्रत्य-कारित्वात्, माध्यविकाशे च न नश्चति तियत्वात्, प्रत्येकं परिस्माम्तं वेति व्याहतमेतत् ।'-चाटसः प् २११। एतपुस्तानेव दोषान् दिम्मा-गोनवनारिक्या मुले वीविकासारो दश्यति न यत्तिति ।

<sup>1</sup> प मु 'नाशवत्' । 2 मु 'दूषित' ।

इत्याद्यनुवृत्तप्रत्यसम्भवात् । 'विश्वेषोऽपि 'स्वृतोऽपं वटः, सूदमः' इत्यादिव्यावृत्तप्रत्ययानम्बनं। घटादिस्वरूपमेव । 'तथा चाह् अमवान् सारिणस्थनन्त्रभट्टारकः—''सामग्रन्य-विश्वेषात्मा तदर्यः'' [परीक्षा॰ ४-१] इति ।

§ ७७. 'पर्यायो द्विषधः—प्रयंपयांयो व्यञ्जनपर्यायस्थेति ।
तत्रार्थपर्यायो भूतत्वभिवध्यत्वसंत्पशंरिहतशुद्धवर्तमानकालावटच्छिन्नां वस्तुस्वरूपम् । तदेतदृजुसूत्रनपविषयमामनन्त्यभियुक्ताः ।
एतदेकशेवावलिम्बनः खलु सोगताः श्लोणकवितिनः । व्यञ्जनं
व्यक्तिः प्रवृत्तिनिवृत्तिनिवन्यनं जनानयनाद्यष्टीक्रयाकारित्वम्,
तेनोपलिश्ताः सर्वापी व्यञ्जनपर्यायः, मृतादेः [यथा] पिष्ठस्वात-कोषः कृतन-वट-कगालादयः 4 पर्यायः ।

नोक्तकारिकया दश्चितानि दूषणानि, तेषां गणः समूहस्तस्य प्रसरो विस्तरस्तस्य प्रसङ्गस्तस्मादित्यर्थः।

१ प्रमुगवप्रतीतिभावात् । ततो घटलादिसामान्यं घटादिव्यक्तेः कथ-व्विच्यानमधेवप्यक्षेयम् । र तदुक्तं परीक्षामुक्तं-विद्येषक् । ४-६। पर्याय-व्यतिरक्रमेदात् । ४-६। एकस्मिन् द्रव्यं क्रमभाविनः परिचामाः वर्याया सामनि ह्यंविचादां (व्यत्या । अन्यान्यत्या विव्यक्ष्यारिणामो व्यतिरक्षे गो-महिवादिवद् । ४-६। ३ स्वोक्तपेव प्रमाणयति तथा व्यक्ति । ४ संके-पतः सामान्यं विद्येषं निरूप्य पर्यायं निरूप्यितुमाह् प्यक्तितः ।

<sup>1</sup> मु 'वलम्बन' । 2 प मु 'कालत्वाव' । 3 मा 'निबन्धनजसानय-नावर्षित्रयाकारित्वे', म प मु 'निबन्धनजसानयनाध्यक्तियाकारित्वं' । 4 ब 'कपालमालाटवः' ।

६ ७ क. 'याबद्बस्थमांविव: सकलपर्यावानुवर्तिनो गुणाः 'वस्तुत्व-रूप-रस-मन्ध-स्पर्वादयः । मृद्बस्थ्यतम्बन्धिनो हि बस्सु-त्वादयः पिण्डादिपर्यामानुवर्तन्ते, न तु पिण्डादयः स्वासावीन् । तत। एव पर्यायाणां गुणेन्यो भेदः'। 'यद्यपि सामान्यविशेषौ पर्यायौ तथापि सङ्क्षेत्रप्रहणनिवन्धनत्वाच्छन्दस्यवहारविषयत्वाच्नाम2

१ गुष लक्षयति यावविति । २ वस्तुत्त्रप्रमेवस्वादयः सामान्यगुणाः । रूपरसादयो विशेषगुणाः । तेषां लक्षणं तु---

त्तर्वेव्यविद्येषण हि ये इच्चेषु च गुणाः प्रवक्तते। ते सामान्ययुगा इह यथा सदावि प्रमाणतः सिद्धम् ॥ तस्मिन्तेव थिवकितवस्तुनि मन्ना इहेदमिति चिज्ञाः। झानावयो यथा ते इच्यप्रतिनियमिता विद्येषगुणाः॥

— ब्रष्यात्मक० २–७, ६ ।

३ गुणपर्याययोः को भेदः ? इत्यत्रोच्यते, सहस्राविनो गुणाः, कमभा-विनः पर्याया इति । गुणा हि इत्येण सह त्रिकालावच्छेदेन वर्तन्ते, न तु पर्याया , तेषा कमवत्तित्वाविति भावः । तथा चोक्तम्—

ग्रन्वधिनः किल नित्या गुणाञ्च निर्गुणावयवा द्वानस्तांशाः । इम्पाभया विनाशमादुर्भावाः त्वशक्तिभः शस्त्वत् ॥ व्यक्तिरेकिणो द्वानत्यास्तत्काले प्रव्यक्तन्यशस्त्रायि । ने वर्षाणा विविद्या इद्याकस्याविश्लेषकर्माताः ॥

—प्रच्यात्मक २-६, ६।

४ नदु सामान्यविशेषाविष पर्यायावेव, तत्कथमत्र तयोः पर्यविज्यः पृथम् निर्देश इत्यतः श्राह स्वयपीति । सामान्यविशेषी यद्यपि पर्यायावेव तथाप्याऽश्यमप्रकरणानुरोषात्तयोः पृथम्निर्देशकर्तस्यस्यावस्यकत्वाविति ।

<sup>1</sup> व 'मत' । 2 नु 'निवन्धनस्य शब्दव्यवहारविषयस्वादागम' ।

[सत्त्वं द्विधा विभज्य द्वयोरप्यनेकान्तात्मकत्वप्ररूपणम्]

\$ ७६. 'तदिप जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चेति संक्षेपतो द्विव-षम् । 'द्वयमप्येतदुत्पत्तिवनाशस्यितयोगि "उत्पादव्ययधीव्य-युक्तं सत्"[तत्त्वाषंत्र० ४-३०] इति निरूपणात्'। तथा हि—जीव-

१ उपदेशात् । २ भगवता श्रीउमास्यातिनाऽप्युक्तम्—'सदृद्रव्यतश्व-णम्'—तस्यार्वसु० १-२९ । ३ सस्यमि । ४ जीवद्रव्यमजीवद्रव्यं चापि । १ समन्तभद्रस्यामिश्रिरपि तयैव प्रतिपादनात् । तथा हि—

> घट-मौति-गुरुपीयीं नाजोत्पाद-रिवितय्वयम् । शीक-प्रमोद-माध्यस्य्यं ज्ञाने याति तहेतुकम् ॥ पयोजतो न बर्घातः न पयोजित विश्वतः । प्रमोदसकतो नोभे तत्सानस्य न्यायसकम् ॥ —माध्यसीठ का० ५१, ६०।

इसमाकुतम् — सर्वे हि बस्तुनातं प्रतिसमयभुत्पायव्यवभ्रोध्यात्मकं सम्प्रमुखी । ध्वाप्तिने हिस्सम् प्रदिवसि होकः, मुक्ताबिनी मुक्रुदो-त्यात् इतं, पुत्रपापिनातः सुवनातः नाप्तात्म हार्याः ने वेतद् त्यात्रे इतं, प्रवपापिनातः सुवनातः त्यात्म हार्याः ने वेतद् नित्रुंतुकं सम्पर्वति । वेत विवादते सुवनातिवातु ज्ञान्यस्थानम्, तदन्तरेण योकाखनुवपत्तिति । एवं पत्त्य पयो हुष्यमेवाहं मुक्के इति सर्व

<sup>1</sup> व 'तद्वदनयो' । 2 झा प 'इत्याकरज्ञवचनात्', सु 'इत्याकरजवचनात्' पाठ: । मुले व प्रते: पाठो निक्षिप्त: । स च युक्त: प्रतिभाति ।-सम्याः ।

द्वव्यस्य स्वयंप्रापकपुष्पोदये सति मनुष्यस्यभावस्य व्ययः, दिव्या-स्वभावस्योत्पादः, चैतन्यस्वभावस्य प्रोव्यमिति । जीवद्रव्यस्य 'सर्वेषंकरूपत्वे2 पुष्पोदयवैकत्यप्रसङ्गात् । सर्वेषा भेदे पुष्पया-नन्यः कावानन्य इति पुण्यसम्पादनवैषम्यप्रसङ्गात् । अरोप-कारेञ्यात्सपुकृतायेवेय भवतंनात्4 तस्माञ्जीवद्रव्यक्षणेणाभेदो मनुष्यादेवपर्यायस्त्रेण भेदः इति व्यतिनियतनयनिरस्तविरोधौ भेदाभेदौ प्रामाणिकावेव'।

निवनः, नातौ दर्ध्यात—दिध मुक्ते । यस्य च दथ्यहं मुख्ये इति वर्तम् नातौ पयोऽति—दुग्यं मुक्ते । यस्य चायोरसमहं मुख्ये इति वर्तम्, नाता-वृष्यस्मति । कुतः ? गोरसक्ष्येण तयोरेकत्वात् । दुग्यवतस्य दिध्द्यण्या-भावात्, दिध्यतस्य पयोक्ष्यणागावात्, प्रगोरसकतस्य दिध्दुष्यक्ष्येणा-मावात् । तस्मातस्य वस्तु नयागमकं स्थितुस्पतिव्ययास्मकः सुषदयेतद-नेकान्ते जैनमते इति ।'—द्यास्मकी वृः का०६०। श्रीपध्वतप्रवर-राजस्यस्तेनाप्यसम्

> केश्चित्पर्ययविगर्भव्येति बच्चं ह्युदेति समकाले । प्रन्येः पर्ययभवनेषंभंद्वारेण ज्ञाज्वतं बच्चम् ॥

> > --- बध्यात्मक० २-१६।

१ पायिम्यः सर्ववाऽभेदे । २ मनुष्पादिपयिषम्मो जीवद्रव्यस्य कच-ज्विरप्यस्वयाभावे कृतस्य फलाभावारकृतस्य च फलप्राप्तेः पुष्पदाम्पादनं व्यापेन स्यात् । कृतनाक्षाकृतान्यागमप्रवक्तप्रच स्यादिति यावः । ३ नहीः माननुषुयानाने भेदाभेदी गिष्पापुती विरुद्धी या । तथा चोक्त श्रीसत्सवस्त-

<sup>1</sup> च चु 'देव' । 2 च च 'कान्तरूप', चु 'कान्तरूपत्वे । 3 च 'कारीऽन्या', चु 'कारस्यान्या' । 4 च 'प्रतमानात्', चु 'प्रवर्तमानत्वात्' । 5 चु 'मनुष्यपर्यावदेवपर्याय' । 6 च 'प्रतिनियम' ।

\$ = ० तथैवाजीवस्य। मृद्रव्यस्यापि मृदः पिण्डाकारंस्य स्वयः, पृष्वु-नोदराकारस्योत्याद , मृद्र्यस्य ध्रुवत्वमिति सिद्ध-मृद्र्यावादियुक्तत्वमणीवद्रव्यस्य । स्वामसमस्त्रमद्रावावियि-मतानु-भारी वामनोऽपि सदुपदेशात्प्राक्तानमज्ञानस्वभाव हन्तुमु-परितामप्रज्ञानस्वभाव स्वीकर्त्तं च य समर्थ ध्राप्त्यासा एव बास्त्राधिकारीत्याहः "न शास्त्रमध्रद्रव्येवव्यय्वादर्यदेवनाव-विद्यते। तथा च प्रयोग — 'यवंमनेकान्यात्मक सत्त्वाह्। यदुक्त-साध्य न, तजोक्तसाधनम् यथा गणनारविव्यत्वादर्यदेवनाव-

§ ६१ ननु यद्यव्यरिवन्द गगने नास्त्येव तथापि सरस्यस्तीति ततो न सर्वक्ष्यहेतु-थ्यावृत्तिरितिऽ चेत्, तिह् तदेतदरिवन्दम-धिकरणविशेषायेक्षया सदस्वारमकमनेकान्तमित्यन्वयदृष्टान्तत्व' भवतेव प्रतिवादितमिति सन्तोष्टव्यमायुष्मता। 'उदाहृतवावये-

भद्राचार्व ---

प्रमाणगोवरौ सन्तौ भेदाभेदौ न सब्तौ । तावेकत्राविरुद्धौ ते गुणमुख्यविवक्षया ॥

१ यद्क्तम्—

'तद्द्रव्यपर्यायात्माऽचीं बहिरन्तदच तत्त्वतः।'

---लघीम० का० ७

२ घरविन्दस्येति शेष । ३ प्रत्यक्षेणानुमानेन च वस्तुनौऽनेकान्ता-

<sup>1</sup> मु 'तयैवाजीवद्रव्यस्यापि २ म मु मजीवस्य' । 3 मु 'भिमतमतानु' । 4 मा म म 'सत्वहेत । 5 द म 'इति नास्ति ।

त्तप्रि सम्यव्यानकानकारिकाणां मोक्षकारकारकोकः, नः संसार-कारणत्विमिति विषयविभागेन कारणाकारणात्व्यक्तस्यं प्रतिपाखते। 'सर्वं वाक्यं सावभारणम् इति न्यायात् । एवं प्रमाणसिद्धमने-कान्तात्मकं वस्तु ।

[नयं स्वरूपतः प्रकारतस्य निरूप्य सप्तमञ्जीप्रतिपादनम्]

§ =२. नया विभज्यन्ते। । नतु कोऽयं नयो नाम2 ? उच्यते;
प्रमाणगृहीतार्थेकदेशयाही 'प्रमातुरिभप्रायविजेषः ३। "नयो ब्रातुरिभप्रायः" [क्षीय०का० १२] इत्यिभधानात् । स नयः संबेषेण
क्षेष्ठा'—इव्यायिकनयः पर्यायायिकनयस्वेति। तत्र इव्यायिकनयः

त्यकत्व प्रसाध्यागमेनापि तत्प्रवाधनाषंमाह वशक्कतितः। वय भावः— 'सम्प्रत्यक्षेनवातचारिवाणि मोक्षमार्गः' इत्यागमो यया सम्प्रत्यंनादि-प्रयाणा मुम्तिताना मोक्षकारणत्व प्रतिपादयति तथा सवारकारणत्वामाव-मणि । तथा वागमादिप सम्प्रत्यक्षेनादीनां कारणाकारणात्मकत्वमनेकात्व-स्वक्रमं प्रतिवादित बोड्यम् ।

१ श्रुतज्ञानिनः । श्रिभप्रायो विवक्षाः । २ सम्पूर्णयलोकस्त्रिक्षम् ----ज्ञानं प्रभागमात्र्वावेष्पायो न्यासः इध्यते ।

नयो सात्रसित्रायो युक्तिऽर्थपरिग्रहः॥

३ 'नवो डिवियः— द्रथ्याचिकः पर्यापाचिकत्व । पर्यापाचिकनयेन पर्याप्तत्वसमियान्तव्यम् । इतरेवां नामस्यापनाद्रस्याणां द्रव्याचिकेन, सामा-स्याप्तकस्यात् ।'—सर्वार्थासि० १-६। यशेवतः सीवस्थान्वस्याविकिः— संबोपाद् डी सिक्षेयेण द्रव्यावयांचिमोच्यो ।'—स० समी- १० ९६६।

<sup>1</sup> व 'सम्ब नयं विभजति' पाठः। 2 व 'नाम नयः'। 3 संसु 'नयः' इत्यक्तिः पाठः।

द्रव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मकमनेकात्नं प्रमाणप्रतिपन्नमर्थं विभर्त्यं पर्यायाधिकनयविषयस्य भेदस्योपसर्जनभावेनावस्थानमात्रमभ्य-नुजानना स्वविषयं द्वयमभेदमेव व्यवहारयति. "नयान्तरविषय-सापेक्षः सन्नयः"[ ]इत्यभिधानात्'। यथा सुवर्णमाम-येति । प्रत्र द्रव्याधिकनयाभिप्रायेण सुवर्णद्रव्यानयनचोदनायां कटकं कुण्डलं केयरं चोपनयन्तुपनेता कृती भवति, सुवर्णरूपेण कटकादीनां भेदाभावात् । द्रव्याधिकनयमुपसर्जनीकृत्य प्रवर्तमान-पर्यायाधिकनयमवलम्ब्यं कुण्डलमानयेत्युक्ते न कटकादी प्रवर्त्तते. कटकादिपर्यायात् कूण्डलपर्यायस्य भिन्नत्वात् । ततो द्रव्याधिक-नयाभिप्रायेण सुवर्णं स्यादेकमेव । पर्यायाधिकनयाभिप्रायेण स्याद-नेकमेव। ऋमेणोभयनयाभिष्रायेण स्यादेकमनेकं चः । यूगपद्भय-नयाभित्रायेण स्यादवक्तव्यम्, युगपत्प्राप्तेन नयद्वयेन विविक्त-स्वरूपयोरेकत्वानेकत्वयोविमर्शासम्भवात् । न हि युगपद्रपनतेन शब्दद्वयेन घटस्य प्रधानभूतयो 5रूपवत्त्वरसवत्वयोविविकस्बरू-पयोः प्रतिपादनं शक्यम् । तदेतदवन्तव्यस्वरूपं तत्तदिभप्रायैश्प-

'स द्रव्यार्थिक: पर्यायार्थिकरुच । द्रबति द्रोध्यति श्रदुबत् इति द्रव्यम्, तदेवार्थोऽस्ति यस्य सो द्रव्याधिक: ।' लग्नीय० का० स्वो० ३० ।

१ उक्तं च--

मेदामेदात्मके शेषे भेदाभेदाभिसन्धयः।

ये तेऽपेकानवेकाम्यां लक्ष्यन्ते नवदुर्नयाः ॥---लबीय०का० ३० ।

<sup>1</sup> व 'मञ्चनुजानानः'। 2 मु 'कटकादिपर्यायस्य ततो भिन्नत्वात्। 3 व 'च' नास्ति । 4 व 'एवं च युगपदुभय'। 5 मा म मु 'रूपत्वरसत्वयो'।

न्तेनैकरकादिना समुचितं स्यावेकमक्तव्यम्, स्यावनेकमक्तव्यन्, व्यम्, स्यावेकानेकमवक्तव्यमिति स्यात् । सैवा नयविनियोग-परिपाटी सप्तभङ्गीत्युच्यते, भङ्गशब्दस्य बस्तुस्वरूपमेदवाचक-त्वात् सप्तानां भङ्गानां समाहारः सप्तभङ्गीति' सिद्धेः।

\$ = ३. नन्वेकत्र वस्तुनि 'सप्तानां भङ्गानां कथं सम्भवः इति
चेत्; यथैकस्मिन् रूपवान् घटः रसवान् गन्धवान् स्पर्धवानिति

१ ननु केयं सप्तभञ्जी इति वेत्; उच्चते; 'प्रध्नवधादेकत्र वस्तु-न्यविरोधेन विविप्नतियेषकत्पना सप्तभञ्जी'—तस्वार्ववासिकः १-६ ! म्यायविनिध्ययेऽपि श्रीमवकतञ्जूवेवैध्ततम्—

इव्यपर्यायसामान्यविद्येवप्रविभागतः ।

स्याद्विषिप्रतिषेषाम्यां सप्तमञ्जी प्रवर्तते ॥४५१॥

 पृथम्ब्यंबहारनिबन्धनाः रूपवस्यादिस्वरूपभेदाः सम्भवन्ति तथै-वेति सन्तोष्टब्यमायुष्मता ।

§ =४. एवमेव परमद्रव्याधिकनयाभित्रायविषयः परमद्रव्यं
सत्ता2, तरपेक्षया "एक्सेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन",
सदूरेण चेतनानामचेतनानां च भेदाभावात् । भेदे तु सद्विलक्षणत्वेन तेषामसस्वप्रसङ्गात ।

४ ६४. ऋजुसूत्रतयस्तु परमपर्यागामिकः । स हि भूतरवभिक-ध्यत्वास्यसम्परामुध्यं शुद्धं वर्तमानकालाविष्ठ्यवस्तुस्वरूपं । परा-मृश्यति । तत्रत्याभिप्रायेण बौद्धाभिमतक्षणिकरविसद्धिः । एते नया-भिप्रायाः सक्तव्यवप्यशोवास्तकमनेकान्तं प्रमाणविषयं विभज्य व्यवहारयन्ति । स्यादेकमेव वस्तु द्ववासमता न नानान, स्याम्नानैव पर्यायस्मता नैकमिति । तदेतत्वत्रतिपादितसावार्यसम्बन्धमन्त्रेयः

स्वामिभः— 'भ्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाण-नयसाधनः।

भनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात ॥

[स्वयम्भू० १०६ ] इति ।

<sup>(</sup>२) ब्रसत्त्वम्, (३)कमापितोभयं सत्त्वासत्त्वास्यम्, (४) सहापितोभय-मवनत्रव्यत्वरूपम्, (४)सत्त्वसहितमवनत्त्रव्यत्वम्, (६) ब्रसत्त्वसहितमव-नतव्यत्वम्, (७) सत्त्वासत्त्वविशिष्टमवनतव्यत्वमिति ।

१ ननु सर्वस्य वस्तुनोऽनेकान्तात्मकत्वेऽनेकान्तस्याप्यनेकान्तात्मकत्वं

<sup>1</sup> व 'निबन्धन' । 2 मु 'परमद्रव्यसत्ता' । 3 म मु 'वस्तुरूप' । 4 म प मु 'स्यादेकमेव द्रव्यात्मना वस्तु नो नाना' ।

'प्रनियतानेकभमंबद्वस्तुविषयत्वाःत्रमाणस्य, नियतंकभमंबद्वस्तु-विषयत्वाच्च नयत्य । ययेनामाहेती सर्गणमुल्लङ्क्य सर्वयेक-मेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, कथञ्चिवदिश नाना नित्यागृहः स्थात्तदेतदर्थामासः । एतःत्रतिपादकं वचनमिष्ट प्राय-माभासः, प्रत्यक्षेण "सत्यं मिदा तत्त्व भिदा" [ इत्यादिनाऽप्रमेन च बाधितविषयत्वात् । सर्वथा भेद एव, न कथञ्चिदय्यमेद इत्यत्राप्येवमेव'विश्वयम्',सदूषेणापि भेदेअतः'

परिकल्पनीयम्, तथा चानवस्था इत्यताह स्वनेकान्तोऽप्यमेकान्त इति । इदपत्राकृतम् — प्रमाणनयसायनत्नेनानेकान्तोऽप्यनेकान्तात्मकः । प्रमाणविधयापेक्षयाऽनेकान्तात्मकः, विविक्षतनपत्रियपापेक्षया एकान्तात्मकः। एकान्तो
द्विविध-—सम्यगेकान्तः, मिर्थ्यकान्तत्व । तत्र साथेकः सम्यगेकान्तः, स एव
नयविषयः । धपरस्तु निरपेकः, त न नयविषयः, प्ररि तु दुन्विविषयः,
मिध्याक्रमत्वात् । तदुक्कम्—पिनरपेका नया मिथ्या साथेका वस्तु तेऽर्थकृत्यं इति । तथा चानेकान्तत्स्याप्यनेकान्तात्मकरवमविरद्धम्, प्रमाणप्रतिपत्रं वतन्त्वनक्वाविद्योगनकान्तात्मकरवमविरद्धम्, प्रमाणप्रतिपत्रं वतन्त्वनक्वाविद्योगनकान्तात्मकरवमविरद्धम्, प्रमाणप्रति-

१ प्रमाणनययोः को भेदः ? इत्यतं ब्राह प्रानयतेति । उक्तं च-'व्रयंस्थानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंत्रधीः । नयो सर्मान्तरायेकी हुनेयस्तान्तराकृतिः ॥' २ तस्यापि प्रयक्षाविना बाधितत्वायधीभावत्व बोध्यमिति भावः । ३ सदः

<sup>1</sup> द 'तत्कशंचिदपि' । 2 मा प 'एतत्प्रतिपादकमपि वचन', म मु 'एतत्प्रतिपादकमतिवचन' ।

## श्चर्थकियाकारित्वासम्भवात'।

६ ८६. 'नतु प्रतिनियताभिप्रावगोचरतया पृथगात्मनां पर-स्परसाहचर्यानयेकाया। मिथ्याभ्रतानामेकत्वानेकत्वानेकाट्याचीनाट धर्मा-णां साहचर्यलवणसमुदायोऽपि मिथ्येवित चेत्; तदङ्गीकुर्महे, परस्वरोपकार्योपकारकमार्थ विना स्वतन्त्रतया नैरपेद्वयापेकायां पटस्वभाविमुख-अन्तुसमूहस्य शीतिनिवारणाद्यंकियावदेकत्वा-नेकत्वादीनामयंकियायां सामध्याभावात् कथिन्यिन्मध्यात्व-स्यापि सम्भवात् । 'तदुक्तमाप्तमोमांसायां स्वामिसमन्तभद्रा-चार्यः-

'मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तताऽस्ति न:।

पापेक्षयाऽपि घटादिवस्तूना सर्वथा भेदेऽसत्त्वप्रसङ्गात् । तथा च खपुष्पव-देव तन्सर्व स्यात् । तदुक्तम्---

सदात्मना च भिन्नं चेत् ज्ञानं ज्ञेयाद् द्विघाऽप्यसत् ।

ज्ञानाभावे कयं ज्ञेयं बहिरन्तस्य ते द्विषाम् ॥

श्रमंकियाकारित्वं हि सतो लक्षणम् । प्रसदेक ता क्षणम् । प्रसदेक ता स्थायित प्रमारः । २ प्रतेकान्ततत्वे दूषणमुद्धावयन् परः सङ्कृते निम्बत् । ३ स्थोनतमेव प्रकरणकारः श्रीमत्समन्त्रमद्भाविववनेत प्रमाणयित तदुक्तमिति । ४ प्रस्याः कारिकाया ग्रयमयं:—ननु एकत्वानेकस्य-नित्य-

<sup>1</sup> मु 'साहवर्यानपेक्षाणां' । 2 मु 'मेकत्वादीनां' । 3 प 'विमुक्ततन्तु-समूहस्य', म 'विमुक्तस्य तन्तसमृहस्य' ।

'निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु ते'ऽर्थकृत्'।।१०८।।इति ।

§ ८७. 'ततो 'नयप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः' इति सिद्धः सिद्धान्तः'। पर्याप्तमागमप्रमाणम्"।

त्वानित्यत्वादीना सर्वयंकान्तरूपाणां धर्माणां मिम्यात्वात्तत्वमुदायरूपः स्या
हादिनित्रमुप्पारोजनेकान्तोऽपि मिम्येव स्वात् । न हि विपक्तिणकावा
विपत्वं तत्वमुद्धस्याविषत्व लेश्विदमपुरगम्यते । तत्र युक्तम् ; मिम्यासमृदृश्य

लैनैतनपुरुपायमात् । मिम्यास्यं हि निरपेकात्वम्, तज्ज्व नास्माभिः स्वीक्रियते,
सार्यवाणानेव धर्माणां समूहस्यानेकान्तत्वामपुरुपगमात् । तत् एव वार्य
क्रियाकारित्वम्, प्रवेकियाकारित्वाज्ज्व तेषां वस्तुत्वम् । क्रम-योगरवाम्याः

ह्मनेकान्त एवार्याक्रम्याः व्यात्ता, निरयव्यणिकायेकान्ते तदनुपपतेः । तथा
च निरपेक्षा नया मिम्या—प्रवंक्रियाकारित्वाभावादसम्बक्, अवस्तु

ह्मत्वेः । सापेक्षास्तु ते वस्तु—सम्बक्, धर्यक्रियाकारित्वादिति दिक् ।

१ 'निरपेक्षत्व प्रत्यनीकथमंस्य निराङ्गतिः सापेक्षत्वमुपेका, प्रत्यवा प्रमाणनयाविशेषप्रसङ्गात् । यमान्तरादानोपेक्षाहानि-स्वाणत्वात् प्रमाणनय-दुर्नयानां प्रकारात्तरासम्भवांच्च । प्रष्टवाःका० १०६ । २ते सापेक्षा तयाः । ३ मर्योक्ताकारिणो भवत्तीति कियाध्याहारः । ४ पूर्वोक्तमेवोपसंहरति तत्तो इति । ५ नयशब्दस्याल्पाच्तरत्वात् 'प्रत्यास्तवेक्षतीयान् 'इति न्या-याच्च पूर्वेनिपातो बोध्यः । ६ यः लातु 'प्रमाणनवैराष्टिमामः' इति सिद्धान्तः अक्ताव्याद्वाष्ट्रस्यतः स सिद्ध इति भावः । ७ म्रायमाक्यं परोक्ष-प्रमाणं यथित्वतं समान्तम् ।

'मद्गुरो।र्वर्द्धमानेशो वर्द्धमानस्यानिषे । श्रोपादस्नेहसम्बन्धात् सिद्धेय न्यायदीपिका2 ॥२॥

इति श्रीमद्वर्धमानभट्टारकाचार्यगुरुकारण्यसिद्धसार-स्वतोदयश्रीमदभितवथमं भूषणाचार्यविरचितायां न्यायदीपिकायां परोक्षप्रकाशस्तृतीय 3 ॥३॥ अस्तरोस सामग्रीपिका ।

१ प्रन्थकारा श्रीमदिभिनव**धर्मभूषण**यतय प्रारब्धनिर्वहण प्रकाशय-न्नाहुर्मद्**युरो**रिति । सुगमीयद पद्यम् । समाप्तमेतत्प्र**करणम्** ।

> जनन्याय-प्रवेशाय बालाना हितकारकम् । वीपिकाया प्रकाशास्य टिप्पण रचित मया ॥१॥ हिसहस्र्वे कवर्षान्ये स्थाते विकमसन्नके । भादस्य सितपञ्चस्या सिद्धसेतसुबोषकम् ॥२॥ मतिमान्वात्प्रमावाद्वा यदत्र स्त्रलन क्वचित् ।

सशोध्य तद्धि विद्युद्धि अन्तव्य गुणवृष्टिभि ॥३॥ इति श्रीमदभिनवधमभूषणयतिविरविवाया न्यायदीपिकाया न्यायतीय जैनदशनशास्त्रि न्यायावार्यपण्डित**दरबारीलालेन** रचित

> प्रकाशास्य टिप्पण समाप्तम् । ~~ ० —-

<sup>1</sup> व 'यदगुरो पाठ । 2 पद्यमिद म प मु प्रतिषु नोपलम्यते । 3 मा प व 'परोक्षप्रकाशस्तृतीय पाठो नास्ति । तत्र 'ग्रागमप्रकाब' इति पाठो वर्तते ।—सम्माव ।

TUTU ENTRE RESERVE

त्विय घूवं खंडितमानशृङ्गो

मवत्यमद्रोऽपि समन्तमद्रः॥

समीचतां ते समदृष्टिरिष्टम् ।

कामं द्विषन्नप्युपपत्तिचत्तुः

--स्वाधिसमल्लभवः



श्री-समन्तभद्राय नमः

श्रीमदभिनव-धर्मभूषरा-यति-विरचित

## न्याय-दीपिका

-

## हिन्दी अनुवाद

<del>---:</del> 88 :---

पहला प्रकाश

मंगलाचरण और ग्रन्थ-प्रतिज्ञा---

प्रत्य के ब्रास्का में संगल करना प्राचीन भारतीय ब्रास्तिक परम्परा है। उसके प्रतेक प्रयोजन धौर हेंद्र माने जाते हैं। १ निविधन-ब्राह्म-परिस्तापास्त २ शिष्टावार-परियालन ३ नास्तिकता-परिहार कृतकता-प्रकाशन धौर १ शिष्य-पिक्षना इन प्रयोजनों को संबह 5 करने बाला निम्नासिक्षन यह है जिसे पिक्षन ध्राह्मायरकी ने ब्रपने प्रतगारफर्माह्न की टीका में उद्वेत किया है:—

नास्तिकत्वपरोहारः शिष्टाचारप्रपालनम् । पुष्पावाप्तिश्च निविध्नं शास्त्रादावाप्तसंस्तवात् ॥ इसमें नास्तिकतार्पारहार, शिष्टाचारपिरपालन, पुष्पावानित श्रीर निविचनशास्त्रपरिसमाप्तिको मङ्गलका प्रयोजन बताया है। इतजता-प्रकाशको श्रावार्य विद्यानवने श्रीर शिष्यशिक्षाको श्रावार्य अभ्ययेवने प्रकट किया है। इनका विशेष खुलासा इस 5 प्रकार है:—

१. प्रत्येक प्रत्यकारिक हृदयमें प्रत्यारम्भके समय सर्व प्रयम्म यह कामना प्रवस्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया प्रत्यस्य कामना प्रवस्य होती है कि मेरा यह प्रारम्भ किया प्रत्यस्य कामना विकास करें कि स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र के स्वास्त्र कामना को अति-प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करके 10 समानित और मङ्गल में कार्यकारणभाव की स्वापना भी की गई है। व्यापदांन ग्रीर वंशिक्त दशंन के पीछे के मृत्यायियों ने इसका प्रतेक हेनुओं और प्रमाणी इरार समर्थन किया है। प्राचीन नेवायियों में समानित और मङ्गल में व्यव्यानवारी कार्यकारणभाव स्वित्य करने के लिए विज्ञान्वसंत्र समानित का इरार माना है और 15 जहीं मङ्गल के होने पर भी समानित की वताला वहीं मङ्गल में इंग्रेस की (सामनावंगुण्यादि) को बतालाकर समानित और मङ्गल के कार्यकारणभाव की सङ्गति विव्यादि है। तथा जहीं मङ्गल के कार्यकारणभाव की सङ्गति विव्यादि है। तथा जहीं मङ्गल के कार्यकारणभाव की सङ्गति विव्यादि है। तथा जहीं मङ्गल-

१ "धिममतकलसिद्धेरम्युपायः सुबोधः प्रभवति स च शास्त्रात् तस्य चौत्पत्तिराप्तात् । इति भवति स पूज्यस्तन्नसादात्मबुद्धै-नं हि कृतमुणकारं साधवो बिस्मरन्ति ॥"

—तस्वार्यं इतोः वृ. २ ।

२ देखो, सन्मतितकंटीका पृ. २।

३ देखो, सिद्धान्तमुक्तावली पृ. २, दिनकरी टीका पृ.६ ।

के बिना भी ग्रन्थ-समाप्ति देखी जाती है वहाँ धनिबद वाचिक प्रयमा मानसिक या जन्मान्तरीय मङ्गल को कारण माना जाता है। नवीन नंपायिकों का मत है कि मङ्गल का तीघा फल तो विष्न-प्रयंत है और समाप्ति ग्रन्थकर्ता की ग्रतिमा, बुद्धि और पुरुषार्थ का फल है। इनके मत से विष्नप्यंत और मङ्गल में कार्यकारण-5 भाव है।

जैन ताकिक झाजार्य विद्यानन्द ने किन्हीं जैनाचार्य के नाम से निविध्नतास्त्रपरिसमाप्ति को और बादिराज झादि ने निविध्नता को मऊल का फल प्रकट किया है।

२. मङ्गल करना एक शिष्ट कर्त्तव्य है। इससे सवाचार का 10 पालन होता है। झत: प्रत्येक शिष्ट प्रत्यकार को शिष्टाचार परिपालन करने के लिए प्रत्य के प्रारम्भ में मङ्गल करना झावश्यक है। इस प्रयोजन को प्रान्त हरिस्त और विद्यालय में भी माना है।

३. परमातमा का गुण-स्वरण करने से परमात्मा के प्रति ग्रन्थ-कर्ता की मिलत और श्रद्धा तथा प्रास्तिक्यदुद्धि क्यापित होती है। 15 और इस तरह नास्तिकता का परिहार होता है। प्रतः प्रनककर्ता-को ग्रन्थ के प्राप्ति में नास्तिकता के परिहार के लिए भी मङ्गल करना उचित श्रीर प्रावश्यक है।

У. प्रथमे प्रारम्भ पत्य की लिक्टि में प्रथिकांक्त: गुरुवन ही निमित्त होते हैं। बाहें उनका सत्यन्य प्रण-तिव्हि में साकार हो 20 पा परम्परा: उनका स्थरण प्रकास हो सहायक होता है। यदि उनसे या उनके रवे शास्त्रों से छुवोष न हो तो प्रण-निर्माण नहीं

१ मुक्तावली १० २, दिनकरी पृ६। २ तत्त्वार्यक्लोकवार्तिक पु०१। ३ न्यायदिनिक्चयदिवरण लिखितप्रति पत्र २४ झनेकान्तजयपताका १०२। ५ तत्त्वार्यक्लो० पु०१, झप्तप० पु०३।

स्याय-दीपिका

₹३=

हो सकता। इसलिये प्रत्येक इतास धन्यकार का कर्लव्य होता है कि वह धपने धन्य के धाररून में इतकता-प्रकाशन के लिए परा-पर गुक्सों का स्मरण करें। ब्रतः इतकता-प्रकाशन भी मङ्गल का एक प्रमुख प्रयोजन है। इस प्रयोजन को ब्राठ विद्यानन्वायि ने 5 स्वीकार क्रिया है।

५ प्राप्त के प्रारम्भ में मङ्गलावरण को निवद्ध करने से जिप्यों, प्रशिष्यों और उपित्यार्थों को मङ्गल करने की विकार प्राप्ति होती है। प्रतः 'विष्या प्रिप्त एवं कुर्युं' प्रमति शिष्य- समृदाध भी शास्त्रारम्भ में मङ्गल करने की परिपादी को कावम रस्के, इस 10 बात को लेकर विष्य-विकास को भी मङ्गल के प्रत्यातम प्रयोजन क्य में स्वीहत किया है। पहले बतला प्राप्त हैं कि इस प्रयोजन को भी जंतावार्यों में माना है।

इस तरह जंनपरम्परा में मंगल करने के पांच प्रयोजन स्वीकृत किए गए हैं। इन्हीं प्रयोजनों को लेकर प्रश्वकार थी खामिनव पां-15 भूषण भी प्रणे इस प्रकल्प के प्रारम्भ में मङ्गलाचरण करते हैं और प्रश्नीनार्थ (नाय-वीधिका के रचने) की प्रतिका करते हैं:—

धार प्रत्य-तमाण (न्याय-बाएका के रचन) का प्रतिका करते हः— बीर, प्रतिवीर, सन्यति, यहाबीर ग्रीर बर्ड्यमन इन पांच नाम विशिष्ट प्रतिन्त नीयंक्त वो बर्ड्यमन स्वामी को ध्रयवा 'प्रत्य-रङ्ग धौर वहिरङ्ग' विभृति से प्रकर्ष को प्राप्त समस्त जिनसमूह को 20 नमस्कार करके में (प्रभिनव धर्मभूवण) न्यायस्वरूप जिक्रासु बालकों

(मन्द जनों) के बोधार्थ विजय, संक्षिप्त धौर सुबोध न्याय-वीपिका' (न्याय-स्वरूप की प्रतिपादक पुस्तिका) ग्रन्थ को बनाता हूं।

प्रमाण और नयके विवेचन की भनिका---

'प्रमाणनवैर्राचनमः' [त० सू० १-६] यह महाशास्त्र तस्वायं-25 सूत्र के पहले सध्याय का छठवां सूत्र है। वह परमयुष्वार्थ-भोक- के कारणमून' सम्बग्धांन, सम्बग्धान और सम्बग्धारिय के विषय बीत, सजीब, सालव, बन्य, संबर, निवंदा और सीख इन तन्यों को निवन्य के तर्यों को मान की निवन्य से निवन्य के सार निवन्य से निवन्य के सार निवन्य से निवन्य के सार हों जीवादि प्यायों का विश्वेषण पूर्वक सम्बन्धान होता है। प्रमाण और 5 नग को छोड़कर जीवादियों के जानने में प्रमाण और नय माने की छोड़कर जीवादियों के जानने में प्रमाण और नय मी विवेचनीय—व्याख्येय हैं। यहांपि इनका विवेचन करनेवाले प्राचीन प्रमाण और नय भी विवेचनीय—व्याख्येय हैं। यहांपि इनका विवेचन करनेवाले प्राचीन प्रमाण और नय मी 10 प्रमाण होर सुकर ही प्रमाण निवान की सी प्रमाण निवान की सी प्रमाण निवान की सी प्रमाण निवान की सी प्रमाण निवान की सामन मी हैं। इसी ही इस्तिए उन बालकों को सरलता से प्रमाण और नवक्ष्म नहीं है। इसीलए उन बालकों को सरलता से प्रमाण और नवक्ष्म नहीं है। इसीलए उन बालकों को सरलता से प्रमाण और नवक्ष्म नहीं है। इसीलए उन बालकों को सरलता से प्रमाण और नवक्ष्म नहीं है। इसीलए उन बालकों को सरलता से प्रमाण और नवक्ष्म नहीं है । इसीलए एक प्रमाण सी स्वर्थ माने के लिए प्रमुक्त स्वर्थ पर किया सीच की स्वर्थ माने के लिए प्रमुक्त स्वर्थ पर किया सीच की स्वर्थ माने के लिए प्रमुक्त स्वर्थ पर किया सीच की सीच सालों में प्रवेश पाने के लिए

उद्देशादिरूपसे ग्रन्थ की प्रवृत्ति का कथन--

15

इस ग्रन्थ में प्रमाण और नय का व्याख्यान उद्देश, लक्षण-निर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा किया जाता है। क्योंकि विवेच-नीय वस्तु का उद्देश—नामोल्लेख किए विना लक्षणकथन नहीं

१'सम्यग्दर्शनज्ञानचारिज्ञाणि मोक्षमार्गः'—तः तृः १-१। २'जीवाजीवास्त्रवन्यसंवर्रान्वं रामोज्ञास्तर्त्वम्'—तः सूः १-४। ३ सक्षण और
निसंपका भी यद्यपि जान्त्रों में यदायोक् जान्ते के उपायस्पसे निरूपण हैं
तथापि कुश्वतया प्रमाण और नय ही प्रविगम के उपाय है। दूसरे लक्षणके जायक होनेते प्रमाणमें ही उसका मन्तर्माव हो जाता है भौर निकोप
नयीके विषय होनेसे नयींचे सामित्र हो जाते हैं। ४ सक्तक ह्यारियाणीत स्थार
नयीके विषय होनेसे नयींचे सामित्र हो जाते हैं। ४ सक्तक ह्यारियाणीत स्थार
विनिश्चय प्रादि। ४ प्रमेयकमलमात्तंव्य वर्गरह। ६ न्याविनिश्चय सादि।

हो सकता और लक्षणकथन किए बिना परीका नहीं हो सकती तथा बरीका हुए बिना विवेचन—निर्णयासक वर्षण नहीं हो सकता। लोक' और शास्त्र' में भी उक्त प्रकार से (उद्देश, लक्षण-निर्देश और परीक्षा द्वारा) ही बस्तु का निर्णय प्रसिद्ध है।

5 विवेचनीय बस्तु के केवल नामील्लेख करने को उद्देश्य कहते हैं। जैसे 'प्रमाणनवैरियापा' इस सुत्र द्वारा प्रमाण और नय का उद्देश्य किया गया है। मिली हुई प्रतेक वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को प्रालग करनेवाले हेतुको (चिन्ह को) लक्षण कहते हैं। जेला कि भी प्रकलंकनेव ने राजवालिक में कहा है—'परम्पर मिली हुई 10 वस्तुओं में से कोई एक वस्तु निसके द्वारा ध्यावृत्त (घलग) की जाती हैं उसे लक्षण कहते हैं।'

लक्षण के वो भेद हैं'—१ झात्मभूत मौर र झनात्मभूत। जो वस्तु के स्वरूप में मिला हुझाहो उसे झात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे झन्नि की उच्चता। यह उच्चता झन्नि का स्वरूप होती

१ स्वणंकार जैसे सुवणं का पहिले नाम निश्चित करता है फिर परिभाषा वाचता है फीर खोटे खरेंके के लिए मसान पर एककर परीक्षा करता है तब वह इस तरह सुवर्ण का ठीक निर्णय करता है। २ 'त्रिविधा चास्य सास्त्रस्य प्रवृत्तिः—उ हो तो लक्षणं परीक्षा चेति। तत्र नामधेन परार्थमात्रस्याभिधान उहे सः। तत्रीहिस्टस्य तत्त्वस्यवच्छेर-को वर्मो तक्षणम्। लक्षितस्य यथा लक्षणमुपपधते नवेति प्रमाणैरवधारणं परीक्षा '——व्यायमा० र--१--२।

१९०४।। — न्याथमा० (-(-र) ३ तक्षण के साम्यन्यतमण ग्रीर विशेष तक्षण के मेदसे भी दो भेद माने गए हैं। यदा— तद्दे द्वा सामान्यतसम् विशेषतक्षणम् गं प्रमाणमी० पृ०२। न्यायवीषिक्षारा को ये भेद मान्य हैं। जैसा कि प्रत्य के व्याख्यान से सिद्ध है। पर जनके यहां कदन न करने का कारण हुई सिनिको बलादि पदार्थों से बृदा करती है। हसिलए उर्ज्यता स्रांन का सात्ममृत लक्षण है। यो वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो—उससे पुण्क हो उसे मनातम्मृत लक्षण कहते हैं। जैसे रण्डी पुरुष का रण्डा। 'वण्डी को लाख्ये' ऐसा कहते पर वण्ड पुरुष में न मिलता हुआ हो पुरुष को पुरुषमिल पदार्थों से पुण्क 5 करता है। इसलिए रण्ड पुरुष का स्नातम्मृत लक्षण है। जेसा कि तत्वार्थराजवात्तिकमाध्य में कहा है:—'क्षानि की उच्चता धात्म-मृत लक्षण है और देवदन का रण्ड धानास्मृत लक्षण है।' धात्ममृत और धनात्ममृत लक्षण में यही भेद है कि धात्ममृत लक्षण बादु के स्वरूपमय होता है और प्रनात्ममृत लक्षण बादु के 10 स्वरूप से मिल होता है और यह बादु के साथ संगोगादि सम्बन्ध से सम्बद्ध होता है।

'सताथारण घमं के कबन करने को लक्षण कहते हैं' ऐसा किन्हीं (नेपाधिक घोर हेमचनाथायों) का कहना है; पर वह ठोक नहीं है। क्योंकि तक्ष्मच्य प्रियचन का तक्षणच्य वर्गवचन के साथ सामा- 15 नाधिकरच्य (शाब्द सामानाधिकरच्य) के प्रभाव का प्रसङ्ग झाता है। इक्का त्यन्योकरण इस प्रकार हैं:—

यदि ग्रसाधारण वर्म को लक्षण का स्वरूप माना जाय तो लक्ष्य-ववन और स्त्रभवववन में सामानाधिकरण्य नहीं वन सकता। यह नियम है कि सक्ष्य-स्त्रशभावास्थल में सत्व्यववन और 20 सक्षाववन में एकार्यप्रतिपादकत्वकप सामानाधिकरण्य प्रवस्य होता है। जेसे 'कारी जीवः' प्रचवा 'सस्याकान प्रमावण' इनमें

यह है कि आस्मभूत और बनात्मभूत लक्षणों के कथन से ही उनका कथन हो जाता है। दूसरे, उन्होंने राजनात्तिककार की दृष्टि स्वीकृत की है जिसे श्राचार्यं विद्यानन्द ने भी घपनाया है। देखो, त० क्ली॰ पृ० ३१८ ।

शास्त्र सामानाधिकरण्य है। यहाँ 'जीवः' लक्ष्यवचन है; क्योंकि जीव-का लक्षण किया जा रहा है। और 'ज्ञानी' लक्षणवचन है; क्योंकि वह जीव को भ्रन्य अजीवादि पदार्थों से ब्यावृत्त कराता है। 'ज्ञानवान् जीव हैं इसमें किसी को विवाद नहीं है। श्रव यहाँ देखेंगे कि 5 'जीवः' शब्द काजो अर्थ है वही 'ज्ञानी' शब्द का अर्थ है। और जो 'ज्ञानी' शब्द का अर्थ है वही 'जीवः' शब्द का है। अतः दोनों-का बाज्यार्थ एक है। जिन दो शब्दों -- पदों का बाज्यार्थ एक होता है उनमें शाब्दसामानाधिकरण्य होता है। जैसे 'नीलं कमलम्' यहाँ स्पष्ट है। इस तरह 'ज्ञानी' लक्षणवचन में ग्रीर 'जीवः' लक्ष्यवचन-10 में एकार्यप्रतिशादकत्वरूप शाब्दसामानाधिकरण्य सिद्ध है। इसी प्रकार 'सम्यन्त्रानं प्रमाणम्' यहां भी जानना चाहिए। इस प्रकार जहां कहीं भी निर्दोष लक्ष्यलक्षणभाव किया जावेगा वहां सब जगह शाब्दसामानाधिकरूच्य पाया जायगा । इस नियम के अनुसार 'ग्रसाधारणधर्मवचनं लक्षणम्' यहां ध्रसाधारणधर्मं जब लक्षण होगा 15 तो लक्ष्य वर्मी होगा और लक्षणवयन वर्मीवचन तथा लक्ष्यवचन धर्मीवचन माना जायगा । किन्तु लक्ष्यरूप धर्मीवचन का ग्रौर लक्षणरूप धर्मवचन का प्रतिपाद्य ग्रयं एक नहीं है। धर्मवचन का प्रतिपाद्य अर्थ तो अर्म है और धर्मबचन का प्रतिपाद्य अर्थ घर्मों है। ऐसी हालत में दोनों का प्रतिपाद्य ग्रर्थ भिन्न भिन्न होने से 20 धर्मीरूप लक्ष्यवचन ग्रीर धर्मरूप लक्षणवचन में एकार्यप्रतिपाद-कत्वरूप सामानाधिकरण्य सम्भव नहीं है ग्रौर इसलिए उक्त प्रकार का लक्षण करने में शाब्दसामानाधिकरच्याभावप्रयक्त ग्रसम्भव दोव भाता है।

प्रव्याप्ति दोष भी इस लक्षण में झाता है। दण्डादि श्रसाधा-25 रण धर्म नहीं हैं, फिर भी वे पुरुष के लक्षण होते हैं। प्रमिन की उष्यता, जीव का ज्ञान श्रादि जैसे सपने लक्ष्य में मिले हुए होते हैं इसलिए वे उनके झसाबारण वर्ण कहे जाते हैं। बेसे बण्डादि पुक्य में मिले हुए नहीं हैं—उससे पृषक हैं और इसलिए वे पुक्य के ससाबारण बण्डा हैं। इस प्रकार लडाकच्य लक्ष्य के एक देश झतालगृत वच्छादि सक्षम में कसाबारण चर्म के न रहने से सक्षण (झताबारण वर्ष) क्षव्याप्त है।

इतना ही नहीं, इस लक्षण में खतिब्यापित दोष भी खाता है। शावलेयत्वादि रूप खब्बाप्त नाम का लक्षणाभास भी खसाबारणपर्म है। इसका खुलासा निम्न प्रकार है —

मिथ्या ग्रर्थात्—सदोव लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। उसके तीन भेद हैं -- १ ब्रब्याप्त, २ ब्रतिब्याप्त धौर ३ ब्रतस्मिव । लक्ष्य के 10 एक देश में लक्षण के रहने को श्रव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गायका शावलेयत्व। शावलेयत्व सब गायो मे नहीं पाया जाता वह कुछ ही गायों का धर्म है, इसलिए धव्याप्त है । लक्ष्य धौर घलक्ष्य मे लक्षण के रहने को श्रतिव्याप्त लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का ही पशुत्व ( पशुपना ) लक्षण करना। यह 'पशुत्व गार्यों के 15 सिवाय श्रदवादि पशुश्रो मे भी पाया जाता है इसलिए 'पशुस्व' म्रतिव्याप्त है। जिसकी लक्ष्य में वृत्ति बाधित हो ग्रयांत् जो लक्ष्यमे बिलकुल ही न रहे वह धतस्भवि लक्षणाभास है। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग । सींग किसी भी मनुष्य में नहीं पाया जाता। द्यत वह द्यसम्भवि लक्षणाभास है। यहाँ लक्ष्य के एक देश 20 मे रहने के कारण शावलेयत्व' घट्याप्त है, फिर भी उसमें द्यसायारणधर्मत्व रहता है---'शावलेयत्व' गाय के अतिरिक्त धन्यत्र नहीं रहता-नाम मे ही पामा जाता है। परन्तु वह लक्सभृत समस्त गायो का व्यावर्तक - प्रश्वादि से जुदा करनेवाला नहीं है--कुछ ही गायों को ज्यावृत्त कराता है । इसलिए अलक्यभूत अव्याप्त 25 लक्षणाभास में बसाधारणधर्म के रहने के कारण ब्रतिब्याप्ति भी

है। इस तरह धसाबारण वर्म को लक्षण कहने में धसरम्भव, प्रत्यापित और चित्रव्यापित ये तोतों ही दोण माते हैं। कतः पूर्वोक्त (मिली हुई घनेक बस्तुओं में से किसी एक वस्तु के धारण करानेवाले हुंच्छो तक्षण कहते हैं) हो तक्षण ठीक है। उसका कथन करना 5 लक्षण-निवंदा है।

विरोधी नाना युक्तियों की प्रवतता और दुवंतता का निर्णय करने के लिए प्रवृत्त हुए विचार को परीक्षा कहते हैं। वह परीक्षा थादि ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए शीर पदि ऐसा हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए' इस प्रकार से प्रवत्त होती है।

10 प्रमाण के सामान्य लक्षणका कथन---

प्रमाण घौर नयका भी उहूँ श सूत्र (प्रमाणनवरिषामः') में हो किया गया है। म्रब उनका सक्षण-निवेश करना चाहिए। मीर परीक्षा यथा-वसर होगी। 'उहूँ श के मनुसार सक्षण का कथन होता है' इस न्याय के मनुसार प्रवार होने के कारण प्रयमतः उहिष्ट प्रमाण का पहले सक्षण 15 किया जाता है।

'सम्पाजानं प्रमाणम्' प्रयोत्—सज्ये जान को प्रमाण कहते हैं—जो जान प्याचा वे दर्शी प्रमाण है। यहां 'प्रमाण' तक्य है; क्योंकि उकका तक्षण किया जा रहा है धीर 'सम्प्रधानात्र' (तज्या जानवना) उतका लक्षण है; क्योंकि वह 'प्रमाण' को प्रमाणियन 20 पदार्थों से यावृत्त कराता है। गाय का जेसे 'सास्तादि' और प्रमान का जेसे 'उज्यता' तल्लाण प्रसिद्ध है। यहां प्रमाण के तक्षण में जी 'साम्यह' पत्र का निर्देश किया गया है बह संग्रय, विषयं प्रमोत् प्रमान्यवसाय के निराकरण के लिए किया है; क्योंकि ये तीनों क्षान प्रथमाण हैं—निष्याज्ञान हैं। इतका कुलासा निम्म प्रकार 25 हैं—

10

15

विषद्ध धनेक पक्षोंका ध्रवगाहन करनेवाले बानको संप्रय कहते हैं। जंसे—यह स्वाणु (दूंठ) है या पुष्य है? यहाँ 'स्थाणुल, स्वाणुलामात, पुरुषत्य धीर पुष्यत्यामान' इन बार प्रया 'स्वाणुल धीर पुष्यत्य' इन वो पक्षोंन्य क्यान्त होता है। प्राय: संस्था धारिके समय नन्य प्रकाश होनेके कारण दूरसे माश स्वाणु धीर पुष्य दोनों में सामान्यक्यते रहनेवाले क्रेवाई धारि साधारण बनीके देखने धीर स्वाणुणा टेड्रायन, कोटरत्व धारि तथा पुष्यत्यत तिर, पर धारि विशेष बन्नोंके सायक प्रमाणोंका प्रभाव होनेसे नाना कोटियोंको ध्रवगाहन करनेवाला यह संस्थ

विपरीत एक पक्षका निश्चय करनेवाले जानको विपर्यय कहते हैं। कंस--सीपमें 'यह चांबी हैं इस प्रकारका झान होना। इस जानमें सबुबता खांबि कारणीते सीपसे विपरीत चांबीमें निश्चय होता है। खार सीपमें सीपका झान न करनेवाला और चांबीका निश्चय करनेवाला यह झान विपर्यय माना गया है।

'क्या है' इस प्रकारके प्रतिक्वयक्य सामान्य ज्ञानको प्रतब्धव-साय कहते हैं। बेसे —मार्गमें चलते हुए तृत्व, कंटक प्रास्तिक स्पर्ध , हो जानेपर ऐसा जात होना कि 'यह क्या है' यह ज्ञान पर्धा-का प्रकाहन न करनेसे न संख्य है प्रीर विपरीत एक पत्तका तित्रक्षय न करनेसे न विपर्धय हैं। इसलिए उक्त दोनों ज्ञानोंसे यह 20 ज्ञान पूक्त हो है।

ये तीनों ज्ञान प्रपने गृहीत विषयमें प्रमिति—प्रवादिताको उत्पन्न न करनेके कारण प्रप्रमाण हैं, सम्बद्धान नहीं हैं। प्रतः परम्पम् पदते इनका व्यावच्छेव हो जाता है। ग्रीर 'शान' पदते प्रमाता, प्रमिति कोर 'व' उम्बल प्रमेशको व्या- 25 वृत्ति हो बाती है। यद्यपि निर्वोच होनेक कारण 'सम्बन्धक' जनमें भी है, परन्तु 'क्षानस्व' (ज्ञानपना ) उनमें नहीं है। इस तरह प्रमाणके सक्षणमें दिये गये 'सम्यक्' ग्रौर 'क्षान' ये दोनों पद सार्यक है।

प्रकूप---प्रमाता प्रभितिको करनेवाला है। धतः वह जाता ही है, 5 ज्ञानक्य नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान पबसे प्रभाताको तो व्यावृत्ति हो सकती है। परन्तु प्रभिति की व्यावृत्ति नहीं हो सकती। कारण, प्रभिति भी सम्यवान है।

समाधान — यह कहना उस हासतमें ठीक है जब जान पर यहां भावसाधन हो। पर 'जायतेनेनीत जानमं प्रयान् जिसके द्वारा जाना । जाये वह जान है। इस प्रकारको ब्युत्पत्तिको लेकर ज्ञान पर करण-साधन इस्ट है। 'करणाधारे चानह' [१-३-१२] इस जेनेन-ब्याकरण है मुजके कमुसार करणों भी 'खन्द' प्रत्ययका विचान है। भावसाधनमें ज्ञानपदका धर्ष प्रमिति होता है। और भावसाधनसे करणसाधन यह फिल है। ब्रिट प्रमाणके लक्षणों 15 ज्ञान पर करणसाधन विचित्रत है। अस्ताधन नहीं। झतः ज्ञान परसे प्रमितिको व्यवस्थित है। स्वताधन नहीं। झतः ज्ञान परसे प्रमितिको व्यवस्थित है। स्वताधन नहीं। झतः ज्ञान परसे प्रमितिको व्यवस्थित है। सकती है।

इसी प्रकार प्रमाणयद भी 'प्रमीयतंत्रनेनिति प्रमाणम्' इस ब्युत्पत्तिको लेकर करणसायन करना बाहिए। प्रमाणम् 'सम्बन्-क्षां प्रमाण्' यहां करणसायनक्ष्यं प्रमुक्त 'सम्बन्धान' यहके 20 साथ 'प्रमाण' पदका एकार्थप्रतिपादकरवक्ष्य समानािकतरम्य नहीं वन सकेगा। ताल्यां यह कि 'प्रमाण' पदको करणसायन न मानने पर प्रीर भावसायम मानने पर 'प्रमाण' पदका हार्थ प्रमिति होगा घीर 'सम्बन्धान' पदका वर्थ प्रमाणकान होगा धीर ऐसी हालतमें दोनों पदोक्त प्रतिपाध वर्ष मिन्न-भिन्न होनेसे करणसायन समानािकरण्य नहीं वन सकता। इसः प्रमाण करने

5

10

स्रज्ञाननिवृत्ति स्रवदा स्रयंविरच्छेदच्य प्रणितिक्रियार्थे को करण हो वह प्रमाण है। इसी बातको प्राचार्य वादिराकने प्रपने 'प्रमाणनिव्यं [पु०१] में कहा है:—'प्रमाण यही है को प्रणितिक्रियाके प्रति साथकतमकरने करण (नियमसे कार्यका उत्पादक) हो।

राङ्का—दस प्रकारते (सम्मक् और ज्ञान पर विशिष्ट) प्रमाणका समय माननेपर भी इन्द्रिय और निङ्गादिकोंमें उसकी प्रतिक्याप्ति है। क्योंकि इन्द्रिय और लिङ्गादि भी जाननेक्य प्रमितिकियामें करण होते हैं। 'श्रीवरों जानते हैं, भूमसे जानते हैं। हाक्सों जानते हैंं इस प्रकार का व्यवहार हम् वेचते ही हैं?

समाधान—इन्द्रियाविकोंमें लक्षणकी श्रतिव्याप्ति नहीं है; क्योंकि इन्द्रियाविक प्रवितिके प्रति साधकतम नहीं हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है:—

'प्रमिति प्रमाणका कल (कार्य) हैं इतमें किशी भी (वार्यो प्रवचा प्रतिवादी) व्यक्तिको विवाद नहीं है—समीको मान्य हैं। 15 और वह प्रमिति सकाननिवृद्धित्वक्य है। प्रतः उत्तकी उत्तप्तिमां को करण हो उत्ते क्षाना-विद्योगी होना चाहिए। किन्तु इन्निपादिक प्रसानके विदोधी नहीं हैं; क्योंक प्रवेतन (बड) हैं।
प्रतः प्रसानके विदोधी नहीं हैं; क्योंक प्रवेतन (बड) हैं।
प्रतः प्रसान-विदाधी चेतनवर्ध—सानको ही करण मानना युक्त
हैं। लोकमें भी प्रमाणकारको हुए करने किन्तु उत्तर्भ विद्यु 20
प्रकाशको ही क्योंना जाता है। प्रदाविकको नहीं। क्योंकि प्रदाविक
प्रमाणक विदोधी नहीं है—परकारको साम्य मी वे रहते हैं और
इसिंगए उत्तरे प्रस्थकारको निवृत्ति नहीं होती। वह तो प्रकाशने ही
होती है।

दूसरी बात यह है, कि इन्त्रिय वगैरह घरवसंवेदी (प्रपनेको 25 न जाननेवाले ) होनेसे पदार्थोका भी ज्ञान नहीं करा सकते हैं। जी स्वयं प्रपना प्रकाश नहीं कर सकता है वह दूसरेका भी प्रकाश नहीं कर सकता है। घटकी तरह। किन्तु ताल दीपक आर्थिकी तरह प्रपना तथा ग्रन्स पदार्थोंका प्रकाशक है, यह अनुभवते तिव्ह है। प्रतः यह स्थिर हुपा कि इनिजय वर्गरह प्रदा्थिक तान करानेमें सामकतम 5 न होनेके सारण करण नहीं है।

'श्रीक्से जानते हैं हत्यादि व्यवहार तो उपचारके मुक्त होता है और उपचारको प्रकृतिम सहकारिता निमित्त है। मर्चात हिन्दपांकक सर्वपरिष्ठवेदमें मानके सहकारो होनेसे उपचारते परिष्ठवेदक मान सियं जाते हैं। बस्तुतः मुख्य परिष्ठवेदक तो मान ही है। सतः दनित्रपांदिक ति सहकारो होनेसे प्रमित्त क्रियामे मात्र साथक है, सायकतिन नहीं। और इसलिए करण नहीं हैं। व्यक्तिक प्रतियाजनार सायकतिनेत्रेच (सता-धारण करण हो करण होता है। जेता कि क्षेत्रेक व्याकरण [१।२।११३] में कहा है—'सायकतमं करणम्' प्रयांत—प्रतिश्चय-विकार सायकका नाम करण हैं। सतः इन्द्रियाविक में सक्षण को 5 स्तिव्यापित नहीं हैं।

शक्का — इत्रियादिकों में लक्षणको प्रतिब्यान्ति न होनेश्वर भी वारा-वाहिक ज्ञानों में प्रतिब्यान्ति है; क्योंकि वे सम्यक् ज्ञान हैं। किन्तु उन्हें प्राहृत मत — जैन दर्शन में प्रमाण नहीं माना है?

सामावान —एक ही यद (मड़े) में यदनिवयक धातानके निरा20 करण करनेके निए प्रवृत हुए पहले घटनालते घटको प्रमिति (लम्बक्
परिक्कित) हो नानेपर किर 'यह घट है, यह घट है' इस प्रकार
उत्पन्न हुए तान पारावाहिक बाता हैं। ये बात धातान-निवृत्तिक्य
प्रानितिके प्रति ताचकतम नहीं हैं: क्योंकि धातानकी निवृत्ति पहले बातने ही हो बाती है। किर उनमें समावको प्रतिमाति स्मे हो
25 सकती हैं? क्योंकि यह गृहीतवाही हैं—घहण किये हुए हो सर्वको
प्रकृत करते हैं।

5

10

श्रक्का — यदि गृहीतपाही बानको अप्रवाण नार्नेग तो यदको जान लेनेके बाद द्वार किसी कार्यमें उपयोगके साम जानेवर पीछे यदके ही देखनेवर उत्पन्न हुमा परवाहार्ती बान अप्रमाण हो जानगा। क्योंकि बारावाहिक हानको तरह वह भी गृहीतपाही हैं—अपूर्वार्य-पाहक नहीं है ?

समाधान—महाँ; बाने गये भी पदावंधें कोई समारोप—संशय स्नादि हो बानेपर वह पदावं प्रवृष्ट—नहीं जाने गयेके ही समान हैं। कहा भी हैं—'इण्टोशंत बमारोपातादृक्' [ परोक्षाठ १-४ ] सर्मात प्रवृक्ष किया हुआ भी पदावं संशय धाविके हो जाने पर गृहम नहीं किये हुएके तस्य हैं।

उकत लक्षणकी इन्तिय, निङ्गु, ताब्द और वारावाहिक तानमें प्रतिक्यात्तिका निराकरण कर देनेसे निविकरणक सामान्यावकीकनकथ दर्वनमें में प्रतिक्यात्तिका निराकरण कर देनेसे निविकरणक सामान्यावकीकनकथ दर्वनमें में प्रतिक्यात्तिका प्रतिक्रित प्रति करण नहीं हैं। इसरी बात यह है, कि दर्जन निराकार (प्रतिक्यात्मक) होता है और निराकारमें 15 बातपना नहीं होता। कारण, "व्हर्जन निराकार (निविकरणक) होता है।" ऐता आपना वाजा ततार (तत्मकरणक) होता है।" ऐता आपना वाजा है। इत तरह प्रताणका 'द्यान्यक् वान' यह सकल प्रतिक्यात्म तहीं है। द्वीर त प्रव्यान्त है; क्योंकि प्रत्यक्ष क्यों परोक्ष-क्य प्रवन्ने वोनों नदर्जों व्यापकक्षने विद्यमान रहता है। तथा व्यवस्थानों भी तहीं है व्योक्ति तक्य (प्रत्यक्ष और परोक्ष-क्य प्रवन्ने वोनों नदर्जों है व्यवक्ष क्यों परोक्ष-क्य प्रवन्ने वोनों नदर्जों है हमान प्रत्यक्ष स्थानिक प्रत्यक्ष क्यों परोक्ष-क्य प्रवन्ने वोनों नदर्जों है हमान प्रत्यक्ष स्थानका उपयोक्ष स्थान प्रत्यक्ष स्थानका उपयोक्ष स्थानका व्यवस्थान स्थानका विद्यक्ष निर्माण है।

प्रमाणके प्रामाध्यका कथन---

समाबान—जाने हुए विवयमें व्यक्तिकार (बन्यवापन) का न होना प्राथाव्य है। स्रवीत झनले द्वारा प्यवाय जैसा जाना गया है वह वैसा हो सिंद्ध हो, प्रत्य प्रकारका सिंद्य न हो, यही उस जानका प्राथाव्य (सक्वापन) है। इसके होनेसे ही जान प्रमाण कहा जाता 5 है और इसके न होनेसे स्वप्रायाण कहनाता है।

शक्या-प्रामाण्यकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? समाधान -- मीमांसक कहते हैं कि 'स्वतः' होती है। 'स्वतः उत्पत्ति' कहनेका मतलब यह है कि ज्ञान जिन कारणेंसि पैदा होता है उन्हीं कारणोंसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है---उसके लिए 10 भिन्न कारण (गुणादि) अपेक्षित नहीं होते। कहा भी है 'ज्ञानके कारणोंसे ग्रमिन्न कारणोंसे उत्पन्न होना उत्पत्तिमें स्वतस्त्व है। पर उनका यह कहना विचारपुर्ण नहीं है; क्योंकि ज्ञानसामान्य-की उत्पादक सामग्री (कारण) संशय ग्रादि मिण्याज्ञानोंमें भी रहती है। हम तो इस विषयमें यह कहते हैं कि ज्ञानसामान्यकी 15 सामग्री सम्बन्तान ग्रीर मिल्याज्ञान दोनोंमें समान होनेपर भी 'संशयादि सप्रमाण हैं और सम्यन्तान प्रमाण है, यह विभाग (भेद) विना कारणके नहीं हो सकता है। ग्रतः जिस प्रकार संश-यादिमें मप्रमाणताको उत्पन्न करनेवाले काचक्रमलादि दोव धौर चाकर्षिक्य बादिको ज्ञानसामान्यको सामग्रीके बलावा कारण मानते हैं। उसी प्रकार प्रमाणमें भी प्रमाणताके उत्पादक कारण ज्ञानकी सामान्यसामग्रीसे भिन्न निर्मलता श्रादि गुणोंको श्रवदय मानना चाहिये। ग्रन्थवा प्रमाण और ग्रप्रमाणका श्रेद नहीं हो सकता है।

झाकूा—प्रमाणता और ध्रप्रमाणताके भिन्न कारण सिद्ध हो 25 मी जायें तथापि ध्रप्रमाणता परसे होती है भीर प्रामाणता तो स्वतः ही होती है ? समायान—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। वर्गीक यह बात तो विचरीत पत्ने भी समान है। हम यह कह सकते हैं कि 'प्रमाणका तो पता तो तो त्वरते होती हैं। इसिया प्रमाणका की तरह प्रमाणका भी तरहे ही उत्पन्न होती हैं। डिल प्रमाणका की तरह प्रमाणका भी पत्ने ही उत्पन्न होती है। जिल प्रकार वहन्दासाग्यकी सामग्री लाल बहनमें कारण नहीं होती—उसके लिए इसरी ही सामग्री भाकरवक होती है उसी प्रकार अनताबाग्यकी सामग्री प्रमाणवानमें कारण नहीं हो तकती है। वर्षीक दो मिन्न कार्य धववव ही पिन्न कार्यक्रि होते हैं।

शङ्का-प्रामाध्यका निश्चय कंसे होता है ?

सनापान—प्रम्यस्त विषयमें तो स्वतः होता है और प्रनम्पस्त विषयमें परते होता है। तात्रभं यह है कि प्रमान्यकी उत्पत्ति तो सबंग परते ही होती है, किन्तु प्रामाण्यका निश्चय परिचित विषयमें स्वतः और सपरिचित विषयमें परतः होता है।

शङ्का--- ग्रम्यस्त विवय नया है ? ग्रीर श्रनस्थस्त विवय नया है ?

समायान—परिचित-कई बार जाने हुए प्रपने गांवके तालावका जल वगेरह घम्पस्त विषय हैं और धर्पारिचित-नहीं जाने हुए दूसरे गांवके तालावका जल वगेरह धनम्यस्त विषय हैं।

शंका--स्वतः क्या है और परतः क्या है !

समाधान—ज्ञानका निश्चय करानेबाले कारणोंके द्वारा ही प्रामाण्यका निश्चय होना 'स्वतः' है और उससे भिन्न कारणोंसे 20 होना 'परतः' है।

उनमेंते सम्मस्त विषयमें 'बल है' इस प्रकार झान होनेपर जानतम्बन्धने सम्बयमें ही जानता प्रामाणताका भी निश्चय यबस्य है जाता है। नहीं तो हुत्तर ही जममें जनमें सह्तरहित प्रवृत्ति नहीं होतो, किन्तु जनजानके बात ही समोहरहित प्रवृत्ति 25 सम्बय्ध होती है। सतः सम्मालस्वार्य तो प्रमाणस्का निश्चय

स्वतः ही होता है। पर धनम्यासदशामें जलज्ञान होनेपर 'जल-ज्ञान मुझे हुआ' इस प्रकारसे ज्ञानके स्वरूपका निश्चय हो जाने पर भी उसके प्रामान्यका निरुत्तय ग्रन्य ( ग्रथंकियातान अथवा संवादज्ञान) से ही होता है। यदि प्रामाण्यका निश्वय प्रन्यसे न 5 हो-स्वतः ही हो तो जलज्ञानके बाद सन्देह नहीं होना चाहिये। पर सन्वेह ग्रवस्य होता है कि 'मुझको जो जलका ज्ञान हुग्रा है वह जल है या बालका डेर ?'। इस सन्वेहके बाद ही कमलों-की गन्ध, ठण्डी हवाके झाने झादिसे जिज्ञास पुरुष निरुचय करता है कि 'मुझे जो पहले जलका ज्ञान हुआ है वह प्रमाण है-सच्चा है, 10 क्योंकि जलके बिना कमलको गन्ध ग्रादि नहीं ग्रा सकती है। ग्रतः निश्चय हम्रा कि ग्रपरिचित दशामें प्रामाण्यका निर्णय परसे ही होता है। नैयायिक और वैशेषिकों की मान्यता है कि उत्पत्तिकी तरह प्रामाण्यका निश्चय भी परसे ही होता है। इसपर हमारा कहना है कि प्रामाण्यकी उत्पत्ति परसे मानना ठीक है। परन्तु प्रामाण्य-का निश्चय 'परिचित विषयमें स्वतः ही होता है' यह जब सयक्तिक निश्चित हो गया तब 'प्रामाण्यका निश्चय परसे ही होता है' ऐसा श्रवधारण (स्वतस्त्वका निराकरण) नहीं हो सकता है। श्रतः यह स्थिर हुआ कि प्रमाणताकी उत्पत्ति तो परसे ही होती है, पर जप्त (निश्चय) कभी ( ग्रम्यस्त विषयमें ) स्वतः और कभी

लेकर कहा है:--"प्रमाणसे पदार्थोंका ज्ञान तथा अधिनाशितको आप्ति होती है "प्रमाणसाय नहीं होती है। तथा प्रमाणताका निजय अभ्यास-वजामें चताः और अनन्यासवकार्से परतः होता है।"

(ग्रनम्यस्त विषयमें) परतः होती है। यही प्रमाणपरीकामें जिलको

इस तरह प्रमाणका लक्षण सुव्यवस्थित होनेपर भी जिल

10

लोगोंका यह भ्रम हैं कि बौद्धादिकोंका भी माना हुआ प्रमाणका लक्षण वास्तविक सक्षण है। उनके उपकार के लिए यहाँ उनके प्रमाण-लक्षणोंकी परीक्षा की जाती है।

बौद्धोंके प्रमाण-सक्षणकी परीक्षा---

'जो ज्ञान ग्रविसंवादी है—विसंवादरहित है वह प्रमाण है' ऐसा बौद्धोंका ऋतना है, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है। इसमें श्रसम्भव दोष शाता है। वह इस प्रकारसे है-बौद्धों ने प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनमान ये दो ही प्रमाण माने हैं । न्यायबिन्द्रमें कहा है "सम्यक्तान (प्रमाण) के दो भेद हैं—१ प्रत्यक्ष और २ घन-मान ।" उनमें न प्रत्यक्षमें प्रविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि वह निविकत्पक होनेसे धपने विषयका निश्चायक न होनेके कारण संशया-दिरूप समारोपका निराकरण नहीं कर सकता है। और न अनुमानमें भी प्रविसंवादीपना सम्भव है, क्योंकि उनके मतके प्रनुसार वह भी प्रवास्तविक सामान्यको विषय करनेवाला है। इस तरह बौद्धोंका वह प्रमाणका लक्षण ग्रसम्भव दोवसे दूवित होनेसे सम्पक् 15 लक्षण नहीं है।

भाटटोंके प्रमाण-लक्षणकी परीका---

'को पहले नहीं जाने हुए यथार्थ ग्रथंका निश्चय कराने-बाला है वह प्रभाण हैं ऐसा भाट्ट-मीमांसकों की मान्यता है; किन्तु उनका भी यह लक्षण प्रव्याप्ति दोवसे दूवित है। क्योंकि 20 उन्होंके द्वारा प्रमाणरूपमें माने हुए घारावाहिकज्ञान अपूर्वार्थ-ग्राही नहीं हैं। यदि यह आशंका की जाय कि घारावाहिक ज्ञान ग्रगले प्रगले क्षणसे सहित प्रयंको विषय करते हैं इसलिए प्रपूर्वार्थविषयक ही हैं। तो यह प्राइक्ता करना भी ठीक नहीं है। कारण, सण अत्यन्त सुक्ष्म हैं उनको लक्षित करना-जानना 25 सम्भव नहीं है। इतः धारावाहिकज्ञानोंमें उक्त लक्षणकी प्रव्याप्ति निश्चित है।

प्राभाकरोंके प्रसाण-लक्षणकी परीका---

प्राभाकर-प्रभाकरमतान्यायी 'प्रनुभृतिको प्रमाणका लक्षण' 5 मानते हैं; किन्तु उनका भी यह लक्षण युक्तिसङ्गत नहीं है; क्योंकि 'अनुभृति' शब्दको भावसाधन करनेपर करणरूप प्रमाणमें और करण-साधन करनेपर भावरूप प्रमाणमें श्रव्याप्ति होती है। कारण, करण और भाव दोनों को ही उनके यहाँ प्रमाण माना गया है। जैसा कि शालिकानाथने कहा है-

10 'जब प्रमाण शब्दको 'प्रमितिः प्रमाणम्' इस प्रकार भावसाधन किया जाता है उस समय 'ज्ञान' ही प्रमाण होता है और 'प्रमीयतेऽनेन' इस प्रकार करणसाधन करनेपर 'ब्रात्मा और मनका सन्निकवं' प्रमाण होता है। यतः स्रनभति (स्रनभव) को प्रमाणका लक्षण माननेमें बब्धाप्ति दोव स्पष्ट है। इसलिए यह लक्षण भी सुलक्षण

15 नहीं है।

नैयायिकोंके प्रमाण-लक्षणकी परीक्षा---

'प्रमाके प्रति जो करण है वह प्रमाण है' ऐसी नैयायिकोंकी मान्यता है। परन्तु उनका भी यह लक्षण निर्दोख नहीं है: क्योंकि उनके द्वारा प्रमाणरूपमें माने गये ईश्वरमें ही वह प्रस्थाप्त है। 20 कारण, महेदवर प्रमाका ब्राथम है, करण नहीं है। ईदवरको प्रमाण माननेका यह कथन हम प्रपनी भ्रोरसे भारोपित नहीं कर रहे हैं। किन्तु उनके प्रमुख भाचार्य उदयनने स्वयं स्वीकार किया है कि 'तन्मे प्रमाणं शिवः' ग्रर्थात् 'बह महेश्वर मेरे प्रमाण हैं। इस अध्याप्ति दोषको दूर करनेके लिये कोई इस प्रकार 25 व्यास्थान करते हैं कि 'जो प्रमाका सामन हो प्रथवा प्रमाका ग्राध्य

हो वह प्रमाण है।' सथर उनका यह व्याख्यान यक्तिसङ्कत नहीं है।

क्यों कि प्रमासावन और प्रमाध्यमें से किसी एकको प्रमास माननेपर लक्षणको परस्पर में ध्रम्यास्ति होती है। प्रमासावन क्य जब प्रमाणका मक्सा किया जायना तब प्रमाध्य क्य प्रमाणका स्तर्ण काना लक्षण नहीं रहेगा और जब प्रमाध्य क्य प्रमाणका स्तर्ण माना जायगा तब प्रमासावन क्य प्रमाध्य क्य प्रमाणका स्तर्ण माना जाय तो कहीं भी लक्षण नहीं जायगा सन्तिकर्ण आदि केन्त प्रमासावन है, प्रमाणके साध्य नहीं है और ईस्वर केवस प्रमाका प्रमाय है प्रमाण साधन नहीं है और इस्वर केवस प्रमाका प्रमाय है प्रमाण साधन नहीं है क्योंकि उसकी प्रमा (जान) नित्य है। प्रमाण साधन भी हो और प्रमाण प्राथय भी हो ऐसा कोई प्रमाणकस्य नहीं है। प्रतः नैयायिकोंका भी उस्त लक्षण सुलक्षण नहीं है।

स्रीर भी दूसरोंके द्वारा माने गये प्रमाणके सामान्य लक्षण हैं। जैसे सौंच्य 'इन्द्रिययमापार' को प्रमाणका सकत्व मानते हैं। जर्र्ल्यायिक 'कारकताकत्य' को प्रमाण मानते हैं, स्रावि । यर वे सब विचार 1 करोपर मुस्तकण सिद्ध नहीं होते। सतः उनकी यहाँ उपेक्षा कर वी गई है। प्रचलुं उनकी परीका नहीं को गई।

मतः यही निष्कर्ष निकला कि प्रपने तथा परका प्रकास करने-वाला सर्विकल्पक और प्रपूर्वीर्थग्रही सम्यत्मान ही पदार्थीके प्रशासकी दूर करनेनें सामर्थ है। इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जैनमत 2 सिंद हुमा।

> इत प्रकार श्रीजनाचार्य धर्नभूषण यति विरखित न्यायदीपिकामें प्रमाणका सामान्य सक्षण प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश

## दूसरा प्रकाश

प्रमाणविशेषका स्वरूप बतलानेके लिये यह दूसरा प्रकाश प्रारम्भ किया जाता है।

प्रमाणके भेव और प्रत्यक्षका लक्षण--

प्रमाणके दो भेद हैं :-- १ प्रत्यक्ष झौर २ परोक्ष । विशद प्रतिभास 5 (स्पष्ट ज्ञान) को प्रत्यक्ष कहते हैं। यहाँ 'प्रत्यक्ष' लक्ष्य है, 'विश्वदप्रतिभासत्व' लक्षण है। तात्पयं यह कि जिस प्रमाणभत ज्ञानका प्रतिभास (ग्रयंप्रकाश) निर्मल हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है।

शक्का--- 'विशदप्रतिभासत्व' किसे कहते हैं ?

समाधान-जानावरणकर्मके सर्वया क्षयसे ग्रयका विज्ञेष-10 क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाली भौर शब्द तथा भनुमानादि प्रमाणीं से नहीं हो सकनेवाली जो अनुभवसिद्ध निर्मलता है वही निर्मलता 'विशवप्रतिभासत्व' है। किसी प्रामाणिक पूरवके 'ग्राग्न है' इस प्रकारके वचनसे और 'यह प्रदेश श्रग्निवाला है, क्योंकि वृक्षा है, इस प्रकारके घूमावि लिङ्गसे उत्पन्न हुए ज्ञानकी झपेका 'यह झप्नि है' 15 इस प्रकारके उत्पन्न इन्त्रियज्ञानमें विशेषता (ग्राधिकता) देखी जाती है। वही विशेषता निर्मलता, विशवता भ्रीर स्पष्टता इत्यादि शब्दों द्वारा कही जाती है। ग्रर्थात् ये उसी विशेषताके बोधक पर्याय नाम हैं। ताल्पर्य यह कि विशेषप्रतिभासनका नाम विश्वद-प्रतिभासत्व है। भगवान् भट्टाकसञ्जूदेवने भी 'न्यायविनिक्चय' 20 में कहा है:---

स्पष्ट, यथार्थ और सविकल्पक ज्ञानको प्रत्यक्षका लक्षण कहा है। इसका विवरण (व्याख्यान) स्याद्वादविद्यापति श्रीवादिराजने

5

'त्यायविनित्वयविवरण' में इस प्रकार किया है कि "निर्मालप्रति-भासत्व ही स्ववत्व है प्रीर वह प्रत्येक विवारकके प्रमुगवर्में प्राता है। इसलिये इसका विशेष व्याच्यान करना प्रावस्यक नहीं हैं। प्रता हिमान्यप्रतिभासस्य ज्ञानको को प्रत्यक्ष कहा है वह विस्कुल ठीक है।

बौद्धोंके प्रत्यक्ष-लक्षणका निराकरण---

बौद्ध 'कल्पना-मोड —निविकारमक धौर धाआन्त-आनितरहित ज्ञानको प्रथाओं मानते हैं। उनका कहना है कि यही प्रश्याकों काशमाँ वो दो यह विये गये हैं। उनमें 'कल्पनापोड़' पदसे सर्विकारमको धौर 'धाआन्त' पदसे मिन्यातानोंको ब्यावृत्ति की गई है। कतितामं यह हुधा कि जो समोचीन निविकारमक सात है वह प्रथान है। किन्यु उनका यह कथन बालवेष्टानाम है— तस्पृत्तिक गई है। बसोंक निविकारमक संस्थादिक समाधेनका विरोधी (निराकारम करनेवाला) न होनेसे प्रमाण हो नहीं हो सफता है। कारण, निवचयसकथ ज्ञानमें ही प्रमाणता व्यवस्थित (तिद्ध) होती है। तब वह प्रयथम की हो सकता है? धर्मान नहीं हो सकता है।

ाक्का--- निवंकत्पक ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वह प्रपंते उत्पन्न होता है। परमार्थतत् -- वास्तविक है और स्वतक्षकक्षय है। स्विकत्पक नहीं, क्योंकि वह अपरनार्थमृत सामान्यको विकास करनेते 20 अर्थकत्य नहीं है?

समाधान—नहीं; क्योंकि अर्थ अकाशकी तरह ज्ञानमें कारण नहीं हो सकता है। इसका सुलासा इस प्रकार है:--

ग्रन्थय (कारणके होनेपर कार्यका होना ) ग्रीर व्यक्तिरेक (कारणके श्रभावर्ने कार्यका न होना ) से कार्यकारण भाव जाना 25

जाता है। इस व्यवस्थाके चनुसार प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं है क्योंकि उसके ग्रभावमें भी रात्रिमें विचरनेवाले बिल्ली, चुहे धादिको ज्ञान पैदा होता है धौर उसके सद्भावमें भी उल्लू बगैरह-को ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ग्रतः जिस प्रकार प्रकाशका ज्ञानके 5 साथ अन्वय और व्यतिरेक न होनेसे वह ज्ञानका कारण नहीं हो सकता है उसी प्रकार अर्थ (पदार्थ) भा ज्ञानके प्रति कारण नहीं हो सकता है । क्योंकि ग्रथंके ग्रभावमें भी केशमशकादिज्ञान उत्पन्न होता है। ( और श्रयंके रहनेपर भी उपयोग न होनेपर ग्रन्यमनुस्क या सुप्तादिको को ज्ञान नहीं होता ) ऐसी दशामें ज्ञान 10 मर्थजन्य कैसे हो सकता है ? मर्थात् नहीं हो सकता है। परीक्षा-मुखमेभी कहा है— 'प्रयं ग्रौर प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं'। दूसरी बात यह है कि प्रमाणतामें कारण अर्थाव्यभिचार ( प्रथंके द्यभावमें ज्ञानका न होना) है, द्यर्थजन्यता नहीं। कारण, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विषयजन्य न होनेपर भी प्रमाण माना गया है। यहां यह 15 नहीं कहा जा सकता कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष चंकि अपनेसे उत्पन्न होता है इसलिए वह भी विषयजन्य ही है, क्योंकि कोई भी वस्त ग्रपनेसे ही पैदा नहीं होती। किन्त ग्रपनेसे भिन्न कारणोंसे पैदा होती है।

शक्का—यदि झान अर्घसे उत्पन्न नहीं होतातो वह अर्थका 20 प्रकाशक कैसे हो सकता है?

सनावान—वीपक धर्माव पदाश्रीले उत्पन्न नहीं होता फिर भी वह उनका प्रकाशक है, यह देखकर झापको सन्तीय कर लेना बाहिते। झर्पात् दीपक जिल प्रकार घटाविकाले उत्पन्न न होकर भी उन्हें मक्तियात करता है उत्ती प्रकार ज्ञान भी अर्थते उत्पन्न न 25 होकर जो प्रकाशित करता है ।

25 होकर उसे प्रकाशित करता है।

शक्का — ज्ञानका विषयके साथ यह प्रतिनियम कैसे बनेगा कि

5

10

15

घटनान का बद हो विषय है, यद नहीं है ? हम तो ज्ञान को प्रयं-जन्म होने के कारण धर्मकम्पता को ज्ञानमें विषयका प्रतिनिधासक मानते हैं और जिससे ज्ञान पंदा होता है उसीको विषय करता है, अन्य को नहीं, इस प्रकार व्यवस्था करते हैं। किन्तु उसे आप नहीं मानते हैं ?

समायान – हम योग्यता को विषय का प्रतिनियमक मानते हैं। जिस ज्ञान में जिल प्रयंके प्रहण करने की योग्यता (एक प्रकार की प्रक्ति) होती हैं वह ज्ञान उस ही अर्चको विषय करता है — प्रन्य को नतीं।

शंका-योग्यता किसे कहते हैं ?

सनायान—सपने सावरण (जानको डकने वाल कर्म) के अयोप-रामको योग्यता कहते हैं। कहा भी है:—प्याने सावरण कर्म के स्पोपसानकप योग्यता के द्वारा जान प्रतिक पवार्ष की स्थापसा करता हैं। ताल्यों वह हमा कि धालामा में धवनानायरण कर्म के हटने से उत्पन्न हुआ घटकान घट को ही विषय करता है, यट को नहीं। इसी प्रकार हुसरे थ्टाविलान भी अपने स्पने श्योपसाम को लेकर सपने सपने ही विषयों को विषय करते हैं। सतः ज्ञान को समंबन्य मानवा सनावस्तक स्रोर समुक्त है।

जान प्रयं के प्राकार होने से प्रयं को प्रकाशित करता है। यह प्रान्यता भी उपर्युक्त विवेचन से सीवत हो जाती है। क्योंकि दीपक, 20 मिल झांद पदार्थों के झाकार न होकर भी उन्हें प्रकाशित करते हुवे देखे जाते हैं। यतः प्रयांकारता और धर्यक्यत्यता देशों ही प्रमासता में प्रयोक्क नहीं हैं। किन्तु प्रयांक्यित्वार हो प्रयोक्क है। यहा स्वान्य का सामान्य के सामान्य क

प्रमाणले बाधित न होने के कारण त्रविकल्प का विषय परमार्थ (बारतिकः) है है। बरिल कौडों के डारा माना गया स्वलकाण ही धापति के दोग्य है। सतः प्रत्यका निर्विकल्पकरूप नहीं है—सवि-कल्पकरूप हो है।

यौगःभिमत सन्निकर्षका निराकरण —

नेपापिक और नेप्रोपिक सन्तिकर्थ (इन्द्रिय और पदार्थ का सम्बन्ध ) को प्रत्यका मानते हैं। पर वह ठीक नहीं है; क्योंकि सन्तिकर्थ प्रवेतन है। यह प्रमिति के प्रति करण केते हो सकता है? प्रमिति के प्रति जब करण नहीं, तब प्रमाण केते ? और जब प्रमाण 10 हो नहीं, तो प्रत्यक्ष क्से ?

दूसरी बात यह है, कि चलु इन्तिय कपका ज्ञान सिलकर्ष के बिना ही कराती है, क्योंकि वह प्रमान्य है। इसिलए सिलकर्ष के बनाव में भी प्रयश्न ज्ञान होने से प्रयश्न में सिलकर्षकरता ही नहीं है। चलु इन्त्रिय को जो यही अप्रान्यकारी कहा गया है वह प्रसिद्ध नहीं है। कारण, प्रयक्त से चलु इन्त्रिय में अप्रान्यकारिता ही जतीत होती है।

हाता ह ।

सांचा—सम्राप चकु दिन्नय की प्राप्यकारिता (पदार्थ को प्राप्त
करके प्रकाशित करना ) प्रत्यका से मालूम नहीं होती तथापि उसे
परमाणु की तरह प्रमुमान से सिद्ध करेंचे । जिस प्रकार परमाणु प्रत्या से सिद्ध म होने पर भी 'परमाणु है, क्योंकि स्कम्यादि
कार्य प्रयाप नहीं हो सकतें देव स्वत्यक्त से उसकी सिद्ध होती
है उसी क्यार 'पणु इंद्रिय पदार्थ को प्राप्त करके हिस्सी साने वासी
है क्योंकि वह वहिरिजिय है (बाहर से बेक्सी साने वासी
इंद्रिय है) जो वहिरिजिय है वह पदार्थ को प्राप्त करके ही
प्रकार करती है, सेने स्थान इंद्रिय' इस समुमान से चक्स सें

प्राप्यकारिता की सिद्धि होती है और प्राप्यकारिता ही सन्निकनं है। बतः चतु इंग्निय में सन्निकचें की ध्रम्यान्ति नहीं है। बर्थात् चतु इंग्निय भी सन्तिकचें के होने पर ही रूपहान कराती है। इससिए सन्निकचें को प्रायक सामने में कोई बोच नहीं है?

समाधान — नहीं; यह धनुमान सम्यक् धनुमान नहीं है — धनु- 5 मानाभास है। वह इस प्रकार है: —

हत प्रमृत्यान में 'बह्न' पत्रते कौनली बजु को यक्ष बनाया है? नीकिक (गीनकरुप) बजुकी प्रथवा प्रतीकिक (किरणक्प) बजुकी? पत्रते किकस्प में, हेतु कालास्यापविच्य (बाधिमतिबय) नामका हिला-मात) है; क्योंकि गीनकरुप नीकिक बजु विवय के पात बाली हुई 10 किसी को भी प्रतीन न होने ते उतकी विवय-ग्रांगत प्रथव से बाधित है। दूसरे विकस्प में, हेतु प्राथवातिक है; क्योंकि किरणक्प प्रतीकिक बजु प्रयो तक विज्ञ नहीं है। दूसरो बात प्रह है, कि वृक्ष को शाला प्रीर वज्राम का एक ही काल में प्रकृत होने से बज प्रायापकारो हो प्रतिक होगी है। प्रता उपर्युक्त प्रमुमानगत होड़ कालास्यापविच्य 15 प्रीर प्राथवातिक होने के साथ ही प्रकरणक्षम (सत्प्रतिपक्ष) भी है। इस प्रकार सीनकर्ष के बिना भी चलु के हारा क्याना होता है। इसलिए सीनकर्ष प्रव्यान होने से प्रवप्त का स्ववस्य नहीं है, कु बात सिंद हो गई।

इस सन्तिकवं के प्रधानण का विस्तृत विवार प्रवेषकमसमालंग्ड 20 में [१-१ तथा २-४] घण्डी तरह किया गया है। सपहुराम्य होने के कारण इस सबु प्रकरण व्याय-दीविका में उसका विस्तार नहीं किया। इस प्रकार न बौडाभियत निर्वकस्यक प्रयक्ष है और न बीमों का इनिवार्यस्तिनकथं। तो किर प्रयक्ष का सक्षम क्या है? विवार्यस्ता सावक्षक्य ज्ञान है है तथा है है विवार्यस्ता सावक्षक्य ज्ञान ही प्रयक्ष है, यह मने प्रकार सिद्ध 25 हो गया।

प्रत्यक्ष के दो भेद करके सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण और

वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का है-- १ सांव्यवहारिक और २ पार-माथिक । एकदेश स्पष्ट ज्ञान को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। 5 तात्पर्य यह कि जो ज्ञान कुछ निर्मल है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। उसके चार भेद हैं—१ ग्रवप्रह, २ ईहा, ३ ग्रवाय ग्रौर ४ बारणा । इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ के सम्बन्ध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य धवभास (दर्शन) के धनन्तर होने वाले और धवान्तरसत्ता-जाति से यक्त वस्तु को ग्रहण करने वाले ज्ञानविशेष को स्रवग्रह 10 कहते हैं। जैसे 'यह पुरुष है'। यह ज्ञान संशय नहीं है, क्योंकि विषयान्तर का निराकरण करके अपने विषय का ही निश्वय कराता है। ग्रीर संशय उससे विपरीत लक्षण वाला है। जैसा कि राज-वार्तिक में कहा है-"संशय नानार्थविषयक, ग्रनिश्चवारमक ग्रीर श्चन्य का श्रव्यवच्छेदक होता है । किन्तु श्ववाह एकार्यविषयक, 15 निश्वयात्मक धौर धपने विषय से भिन्न विषय का व्यवच्छेदक होता है।" राजवात्तिकभाष्य में भी कहा है—"संशय निर्णय का विरोधी है, परन्त अवग्रह नहीं है।" फलिलार्थ यह निकला कि संशयज्ञानमें पदार्थ का निश्चय नहीं होता और अन्त्रह में होता है। अतः अवग्रह संशयतान से पथक है।

20 प्रवाह से जाने हुवे अपंत्रें उत्पन्न संझ्यको दूर करने के लिये जाताका जो प्रभित्तावात्मक प्रयान होता है उसे इहा कहते हैं। जैसे अवष्ट झालके हारा 'तह पुष्व है' इस प्रकार का निवचय किया गया या, इससे यह 'विकार्य' है अववा 'उत्तरीय' इस प्रकार के सत्वेह होने पर उसको दूर करने के लिये 'यह दिलक्षी' होना चाहिये' ऐसा इहा 25 नाम का झाल होता है।

भाषा, वेष भौरे भूषा भावि के विशेष को आनकर यथार्पता का निरुष्य करना भ्रवाय है। जैसे 'यह दक्षिणी ही है'।

स्रवाय से निश्चित किये गये पदार्थ को कासान्तर में न भूनने की शक्ति से उसी का ज्ञान होना बारणा है। जिससे भविष्य में भी 'वह' इस प्रकार का स्मरण होता है। ताल्पर्य यह कि 5 पदार्थका निश्चय होने के बाद जो उसको न भूनने क्या से संस्कार (वासना) रिचर हो जाता है और जो स्मरण का जनक होता है वही धारणाज्ञान है। स्मरण्य वारणा का बूसरा नाम संस्कार भी हैं।

शक्का — वे ईहादिक ज्ञान पहले पहले ज्ञान से प्रहण किये 10 हुये पदार्थको ही प्रहण करते हैं, घतः चारावाहिक ज्ञान की तरह प्रप्रमाण हैं?

समाबान — नहीं; भिन्न विषय होने से ब्रग्हीतार्षपाही हैं। वर्षात् — पूर्व में ग्रहण नहीं किये हुये विषय को ही ग्रहण करते हैं। यदा — जो पदार्थ ब्रवश्व झान का विषय है यह ईहा का नहीं है। और जो 15 ईहा का है वह ब्रवाय का नहीं है। तथा ग्रावाय का है वह ब्रादणा का नहीं है। इस तरह इनका विषयमेद बिल्कुस स्पष्ट है और उसे - ब्रिबाना प्रफो तरह बान सफरे हैं।

ये धम्बाहरि वारों जान कब इनियां के द्वारा उत्पन्न होते हैं तब इन्द्रियमत्वस कहे जाते हैं। और जब धनिनिदय—मन के द्वारा 20 प् पंता होते हैं तक धनिनिदयमत्वस कहे वाते हैं। इन्द्रियों पौक हुँ—१ स्पर्धान, २ रसना, 3 ज्ञाग, ४ जलु, और ४ ओन। धनिनिदय

१ 'स्मृतिहेतुभारणा, संस्कार इति यावत्—समी०स्वोपक्रविष्oका० ६। वैवेषिकदर्शन में इसे (भारणाको) भावना नामका संस्कार कहा है श्रीर उसे स्मृतिजनक माना है।

केवल एक मन है। इन होनों के निमित्त से होनेवाला यह प्रवाद्यादिक्य बाल लोकस्पबहार में 'अरुप्य' प्रसिद्ध है। इसलिये यह सांध्यवहारिकप्रतथा कहा जाता है। परीवाल्य में भी कहा है—"इप्रिय बीर मन के निस्तार से होने वाले एक देश स्पष्ट कान 5 को सांध्यवहारिक प्रयक्त कहते हैं।" धीर यह सांध्यवहारिक प्रयक्त प्रमुख्य प्रयक्त है—गोक्यसे प्रयक्त है, क्योंकि उपचार से सिद्ध होता है। वास्तव में तो परोक्ष ही है। कारण वह मिसबान है धीर मितालान परोक्त है।

शका-मतिज्ञान परोक्ष कैसे है ?

तक्क्षान्— माताना पराल कत है :

समाधान— "धावे परोक्षम्" [त० सू० १-११] ऐसा सुत्र
है— प्राप्त का बचन है। सुत्र का ध्रमं यह है कि प्रचम के वो ज्ञान
— मतिज्ञान और श्रुतकान परीक्ष प्रमाण हैं। यहाँ सांस्थ्यकृतिरक्ष
प्रत्यक्ष को जो उपचार से प्रत्यक्ष कहा गया है उस उपचार में निमिश्त
'एकदेश स्पष्टता' है। स्रमीन्—इन्तिय और स्रनिजिय जन्म ज्ञान
15 कुछ स्पष्ट होता है, इससिये उसे प्रत्यक्ष कहा गया है। इस
सम्बन्ध में और स्रमिक विस्तार को स्रावस्थकता नहीं है। इतन।
विवेचन पर्याप्त है।

पारमाधिक प्रत्यक्ष कालक्षण ग्रीर उसके भेदों काकमा— सम्प्रूणंक्य से स्पष्ट ज्ञान को पारमाधिक प्रत्यक्ष कहते हैं। जो 20 ज्ञान समस्त प्रकार से निर्मल है वह पारमाधिक प्रत्यका है। उसी को

मुख्य प्रत्यक्ष कहते हैं। उसके दो भेद हैं—एक सकल प्रत्यका धौर दूसरा विकल प्रत्यका। उनमें से कुछ पदार्थों को विषय करने वाला बान विकल पारमाधिक है। उसके भी दो भेद हैं—१ ध्रवधिवान धौर २

25 मनःपर्ययज्ञान । प्रविकानावरण ग्रीर वीर्यान्तरायकर्म के क्षयोप-

15

शनसे उत्पन्न होंने वाले तथा मूर्तिक प्रव्य नात्रको विषय करने वाले ज्ञान को प्रविच ज्ञान कहते हैं। मन-प्रपंपकालावरण घोर वीर्याल-रायकमं के अयोध्यान से उत्पन्न हुये घोर दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को वाननेवाले ज्ञान को ना-पर्ययंशान कहते हैं। मतिज्ञान की तरह घषचि घोर मन-प्रयंग्रहान के भी मेंद घोर प्रभेद हैं, उन्हें तंत्रवार्य- 5 राजवात्तिक घोर क्लोकवात्तिक माम्याय से वानना वाहिये।

समस्त इच्चों और उनकी समस्त पर्याचों को जानने वाले कान को सकत प्रत्यक्त कहते हैं। यह सकत प्रत्यक्ष बातावरण आदि चातिया-कर्मों के सम्पूर्ण नाश से उपन्यक केवलबान ही है। क्योंकि ''समस्त स्मों और समस्त पर्याचों में केवल बान की प्रवृत्ति हैं' ऐसा तस्वाचे- 10 सत्र का उपनेश हैं।

इस प्रकार श्रविश्वात, मन-पर्ययक्षान और केवलक्षान ये तीनों ज्ञान सब तरह ते स्थब्द होने के कारण पारमाध्यक प्रथस हैं। सब तरह से स्थब्द इसनिये हैं कि ये मात्र शासम की क्षयेशा लेकर उत्पन्न होते हैं—इरिज्याधिक पर पदार्थ की प्रपेक्षा नहीं तेते।

शक्का — केवलकान को पारमाधिक कहना ठीक है, परन्तु झर्वाब और मनःपर्यय को पारमाधिक कहना ठीक नहीं है। कारण, वे दोनों विकल (एकवेश) प्रत्यक्ष हैं?

सामायान—नहीं; सकलपना और विकलपना यहाँ विषय की अपेशा कि है, सकल्पता नहीं। इसका स्माधीकरण इस प्रकार है— 20 बृंकि केवलबान समस्त हम्में और पर्यावों के विषय करने बाता है, इस्तिये वह सकल प्रत्यक कहा जाता है। परन्तु अविष और मन-पर्यंय कुछ पदाचों को विकय करते हैं, इसक्तिये वे विकल कहें काते हैं। लेकिन इसने से उनमें पारणार्विकता की हानि नहीं होती। अपोंक पारणार्विकता का कारण सकलाव्यक्तियाना नहीं है—पर्यं 25

निर्मलता है और वह पूर्ण निर्मलता केवलज्ञान की तरह श्रवधि भौर मनःपर्यय में भी धपने विषय में विद्यमान है। इसलिये वे दोनों भी पारमाधिक ही हैं।

श्रविष श्रादि तीनों ज्ञानों को श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष न हो सकने की 5 शक्काधीर उसका समाधान----

शक्का-- प्रका नाम चक्ष ग्रादि इन्द्रियों का है, उनकी सहायता लेकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही प्रत्यक्ष कहना ठीक है, धन्य (इन्द्रियनिरपेक्ष स्रविधज्ञानादिक) को नहीं ?

समाधान-यह शक्का ठीक नहीं है ; क्योंकि झारमा मात्र की 10 प्रपेक्षा रखने वाले और इन्टियों की ध्रपेक्षा न रखने वाले भी श्रवधि. मनःपर्यय श्रीर केवलज्ञान को प्रत्यक्ष कहने में कोई विरोध नहीं है। कारण, प्रत्यक्षता का प्रयोजक स्पष्टता ही है, इन्द्रिय-जन्यता नहीं । और वह स्पष्टता इन तीनों ज्ञानोंमें पूर्णरूप से है । 15 इसीलिये मति, श्रुत, श्रविष, मनःपर्यय और केवल इन पाँच जानों में 'ब्राद्ये परोक्षम्' ति० सु० १-११ | ग्रीर 'प्रत्यक्षमन्यत्' ति० सु० १-१२ ] इन दो सुत्रों द्वारा प्रथम के मित झौर श्रत इन दो जानों को परोक्षा तथा श्रवधि. मनःपर्यय और केवल इन तीनों जानों को प्रत्यका कहा है।

शक्का--- फिर ये प्रत्यक्ष शब्द के बाच्य कैसे हैं ? ग्रर्थात् इनको 20 प्रत्यक्ष शब्द से क्यों कहा जाता है ? क्यों कि श्रक्ष नाम तो इन्द्रियों का है और इन्द्रियों की सहायता से होने वाला इन्द्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष शब्द से कहने योग्य है ?

समाधान-हम इन्हें कदि से प्रत्यक्ष कहते हैं। तात्पर्य यह कि प्रत्यक्ष शब्द के व्यत्पत्ति (गौगिक) धर्यं की धपेक्षा न करके धविष

25 ब्यादि झानों में प्रत्यक्ष शब्द की प्रवस्ति होती है झौर प्रवस्ति में

निमित्त' स्पष्टता है। और वह उक्त तीनों जानों में भौजूद है। सतः को ज्ञान स्पष्ट है वह प्रत्यक्ष कहा जाता है।

प्रयवा, व्युत्पत्ति वार्ष भी इनमें भीवृष् है। 'प्रश्नोति व्यानाति जानातीत प्रश्न प्रात्मा' प्रवांत —को व्याप्त करे—काने उसे प्रक्र कहते हैं और वह धारमा है। इस व्युत्पत्ति को तेकर प्रक्ष सब्द का धर्ष 5 प्रात्मा भी होता है। इसलिये उस प्रस— घारमा मात्रकी प्रयेक्षा तेकर उत्पन्त होने वार्ष सान को प्रयास कहने में क्या बाधा है? प्रचांत् कोई बाषा नहीं है।

शब्दा —यदि ऐसा माना जाय तो इन्द्रियजन्य ज्ञान अप्रत्यका कहलायेगा ?

समाधान — हमें खेद है कि झाप भूल जाते हैं। हम कह झाये हैं कि इन्द्रियजन्य झान उपचार से प्रत्यक्ष है। झतः वह वस्तुतः अप्रत्यक्ष हो, इसमें हमारी कोई हानि नहीं है।

इस उपर्युक्त विवेचन से 'इन्द्रियनिरपेक झानको परोक्ष' कहने-की मान्यता का भी खण्डन हो जाता है। क्योंकि श्रविशयता 15 (श्रस्पष्टता) को ही परोक्ष का लक्षण माना गया है। ताल्पर्य यह

१ ज्युत्पतिनिमित्त से प्रकृतिनिमित्त भिन्न हुमा करता है। जैसे यो-शब्दका जूत्पतिनिमित्त 'गच्छतित गी: 'जो भमन कर वह गी है. इस प्रकार 'गमनित्र्या' है और प्रकृतिनिमित्त 'गोल' है। यदि ज्युत्पतिनिमित्त (गमनिक्र्या) को ही प्रकृतिमें निमित्त माना जाय तो देठो या सड़ी गाय मे गोधव्यकी प्रवृत्ति नही हो सकती भीर गमन कर रहे मनुष्यादिमें भी गोधव्यकी प्रवृत्ति का प्रवञ्ज स्रायेगा। सतः गोधव्यकी प्रवृत्ति में निमित्त ज्युत्पत्तिनिमित्तित भिन्न 'योल' है। उसी प्रकार प्रकृत में प्रयक्ष प्रवृत्ति मुत्तिमें ज्युत्पत्तिनिमत्त 'ब्राबाधित्त्व' से मिन्न 'स्पटल' है। सतः सर्विष मादि तीनों झानों को प्रयक्ष कट्टोने कोई बाधा नही है। कि जिस प्रकार इन्द्रियसापेजता प्रत्यक्षता में प्रयोजक नहीं है। उसी प्रकार इन्द्रियनिरपेक्षता परोक्षता में भी प्रयोजक नहीं है। किन्तु प्रत्यक्षता में स्पन्टताकी तरह परोक्षता में सम्पन्टता कारण है।

शक्रूग—'श्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हैं' यह कहना बड़े साहस की बात है; 5 क्योंकि वह ग्रसम्भव है। यदि ग्रसम्भव की भी कल्पना करें तो ग्राकाश के फल ग्रादि की भी कल्पना होनी चाहिए ?

समाधान—नहीं; धाकाश के फूल खादि धप्रसिद्ध हैं। परन्तु ध्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। वह इस प्रकार से है— 'कैकसवान' जो कि ध्रतीन्द्रिय हैं, ध्रत्यकानो कपिल खादि के ध्रसम्भव 10 होने पर भी ध्ररहन्तके प्रवस्य सम्भव हैं; क्योंकि धरहन्त भगवान् सर्वत हैं।

प्रसङ्गवश शङ्का-समाधान पूर्वक सर्वज्ञ की सिद्धि-

शक्का—सर्वेतता ही जब सम्रसिद्ध है तब भाग यह केसे कहते हैं कि प्रमृत्त भगवान सर्वेत्र हैं? क्योंकि जो सामाप्यत्या कहाँ भी 15 प्रसिद्ध नहीं है उसका किसी खास जगह में व्यवस्थापन नहीं हो सकता है?

समाधान—नहीं; सर्वज्ञता अनुभान से सिद्ध है। वह अनुमान इस प्रकार है—सुक्ष्म, अन्तरित और दुरकर्ती पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष हैं, स्वॉकि अनुमान से जाने जाते हैं। जैसे अणि आदि 20 पवार्थ। स्वाभी समलकड़ ने भी महाभाष्य के प्रारम्भ में आस्तानी-

रै महाभाष्यते सम्भवतः प्रत्यकार का घाष्य गन्यहरितमहाभाष्य से जान पड़ता है क्योंकि घनुश्रृति ऐसी है कि स्वामी सम्पत्यक्षते 'तत्वार्ष-पूर्व' पर 'पन्यहरितमहाभाष्य' नामकी कोई बृहद् टोका लिखी है और धात्यमीमांना जिसका धारिम प्रकरण है। यर उसके परितत्वने विद्वारोंका मतमेर है। इसका कुछ विचार प्रतरसावनामें किया है। गाठक बही बेंद्

मांसा प्रकरण में कहा है—"सुक्ष्म, शन्तरित ग्रीर दूरवर्ती पवार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि वे धनुमानसे जाने जाते हैं। जैसे श्रामि ग्रादि । इस अनुमान से सर्वत्र भने प्रकार सिद्ध होता है।"

सुरुम पदार्थ वे हैं जो स्वभाव से विश्वकृष्ट हैं---दूर हैं, जैसे परमाण बादि । ब्रन्तरित वे हैं जो काल से वित्रकृष्ट हैं, जैसे राम 5 ब्रादि । दूर वे हैं जो देश से विष्रकृष्ट हैं, जैसे मेर ब्रादि । ये 'स्वभाव, काल और देश से विप्रकृष्ट पदार्थ यहाँ धर्मी (पक्ष) हैं। 'किसी के प्रत्यक्ष हैं' यह साध्य है। यहां 'प्रत्यक्ष' शब्द का श्रर्य 'प्रत्यक्षज्ञान के विषय' यह विवक्षित है, क्योंकि विषयी ( ज्ञान ) के धर्म (जानना) का विषय में भी उपचार होता है। 'धनुमान से जाने जाते हैं' यह 10 हेतु है। 'धरिन भावि' दुष्टान्त है। 'धरिन भावि' दुष्टान्त में 'धनुमान से जाने जाते हैं' यह हेतु 'किसी के प्रत्यक्ष' हैं' इस साध्य के साथ पाया जाता है। ग्रतः वह परमाणु वर्धरह सुक्ष्मादि पदार्थों में भी किसी की प्रत्यक्षता को भ्रवत्य सिद्ध करता है। ताल्पयं यह कि जिस प्रकार ग्राग्नि ब्रादि ग्रनुमान से जाने जाते हैं। ग्रातएव वे किसी के 15 प्रत्यक्ष भी होते हैं। उसी प्रकार सुक्ष्मादि श्रतीन्द्रिय पदार्थ चुँकि हम लोगों के द्वारा धनुमान से जाने जाते हैं धतएव वे किसी के प्रत्यक्ष भी हैं और जिसके प्रत्यक्ष हैं वही सर्वत है। परमाण बादि में 'धनमान से जाने जाते हैं' यह हेत श्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उनकी श्रनमान से जानने में किसी को विवाद नहीं है। प्रयात-सभी मतवाले इन पदार्थी 20 को ग्रनुमेय मानते हैं।

शक्ता-सृत्मावि पदार्थों को प्रत्यक्ष सिद्ध करने के द्वारा किसी के सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्षत्रान हो, यह हम मान सकते हैं। परन्तु वह स्रतीन्त्रय है-इन्द्रियों की स्रपेक्षा नहीं रखता है, यह कैसे ?

समाचान-इस प्रकार से-विद वह ज्ञान इन्त्रियजन्य हो तो 25

सम्मूर्ण पदाचों को जानने वाला नहीं हो सकता है; क्योंकि इन्त्रियाँ स्थाने सोध्य विषय' (सांनाहित और वर्तमान सर्व) में ही जान को उपरान कर सकती हैं। और तृक्ष्मादि पदाचे दिन्त्र्यों के प्राथ विषय नहीं हैं। सतः वह सम्मूर्ण पदाचे विषयक जान सर्वोद्धियक हो है— 5 इन्त्रियों की स्रवेक्षा से रहित स्रतीन्त्रिय है, यह बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार से सर्वज के मानने में किसी भी सर्वज्ञयादी को विषाद नहीं हैं। जैसा कि दूसरे भी कहते हैं—"पुष्य-पायादिक किसी के

प्रत्यक्ष है; क्योंकि वे प्रमेष है।"
सामान्य से सर्वज्ञ को सिद्ध करके ग्रहंन्त के सर्वज्ञता की सिद्धि—

शक्का — सम्पूर्ण पदार्थों को साक्षाल करने वाला प्रतीन्त्रिय प्रथमकान सामान्यत्या तिद्ध हो; परन्तु वह परहत्त के हे यह कंसे ? क्योंकि 'किसी के' यह सर्वनाम बाब्द है प्रौर सर्वनाम बाब्द सामान्य का साथक होता है?

समापान—साय है। इस अनुमान से सामान्य सर्घन्न की 15 सिद्धि की है। 'प्ररहत्त सर्घन हैं' यह हम अन्य अनुमान से सिद्ध करते हैं। वह अनुमान इस प्रकार है— 'प्ररहत्त सर्वन होने के योग्य है, क्योंकि वे निर्दोग्य हैं, को सर्वन नहीं है वह निर्दोग्य नहीं है, जैसे रप्यापुण्य (पागल)।' यह केवलव्यक्तिरकी हेतु जन्य अनुमान है

20 आवरण और रागादि ये दोख है और इनसे रहित का नाम निर्देशिया है। बह निर्देशिया सर्वता के बिना नहीं हो। सकती है। क्योंकि जो किन्यज्ञ है— प्रस्थतानी है उसके प्रावरणादि दोशों का समाय नहीं है। अतः प्ररहत में रहने वाली यह निर्देशिया उनमें

१ 'सम्बद्ध वर्त्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना' — मी०इलो०सूत्र ४ इलोक ८४।

सर्वेकता को सबस्य सिद्ध करती है। और यह निर्दोचना झरहनत पर-मेच्डी में उनके युक्ति और सारव से स्वित्योची वचन होंग से सिद्ध होती है। युक्ति और सारव से स्वित्योची वचन भी उनके द्वारा माने गये मुक्ति, संतार और मुक्ति तथा संसार के कारण तस्य और स्रमेक्समंजुक्त बेतन तथा स्रचेतन तस्य के प्रत्यक्षादि प्रयाग से 5 बाधित न होने से सच्छो तरह सिद्ध होते हैं। तास्ययं यह कि सरहन्त के साथित न उपनेशित तरह सिद्ध होते हैं। तास्ययं यह कि सरहन्त के साथित न उपनेशित तरह सिद्ध होते हैं। तास्ययं यह कि सरहन्त के ता होने से सर्वाण्यक्ता है। और यायांचक्ता होने से निर्दोष है। तथा निर्दोष होने से सर्वन है।

शक्का — इस प्रकार धरहत्त के सर्वज्ञता सिद्ध हो जाने पर भी 10 वह धरहत्त के ही है, यह कैसे ? क्योंकि कपिल धादि के भी वह सम्भव है ?

समायान—करियल धारि सर्वज नहीं है; क्योंकि वे सदोय है। श्रीर तसीय इतिलए हैं कि वे युक्ति और शास्त्र से विरोधी कवन करने वाले हैं। मुक्ति और शास्त्र से विरोधी कन करने वाले भी 15 इस कारण हैं कि उनके द्वारा नाने गये मुक्ति धारिक तस्त्र और तसंत्रा एकान्त तस्त्र प्रमाण से बाधित हैं। धतः वे सर्वज नहीं हैं। करहल हैं। सर्वज हैं। स्वामी समन्तभन्न ने ही कहा है—'हें धाईन! वह सर्वज धार हों हैं, क्योंकि धार निर्दोध हैं। निर्दोध इस्तिये हैं कि युक्ति और धारम से धारके बचन धिक्छ है—युक्ति तथा धारम से 20 उनमे कोई बिरोध नहीं धाता। और बचनों में विरोध इस कारण नहीं हैं कि आपना इस्ट (मुक्ति धादि तस्त्र) प्रमाण से बाधित नहीं हैं। किन्तु युक्ति धानित तस्त्र का स्वाम नहीं करने वाले तथा सर्वचा एकान्त तस्त्र का कपन करने वाले और ध्रमने को धारत समझने के धनिमान से वाल हुए एकान्तवादियों का इस्ट (धनि- 25 मत तत्र अध्यक्ष से बाधित हैं।

इस तरह इन वो कारिकाओं के द्वारा पराभिमत तस्व में बाधा श्रीर स्वाभिमत तस्व में श्रदाधा इन्हीं दो के समर्थन को लेकर 'भाव-काले' इस कारिका के द्वारा प्रारम्भ करके 'स्थात्कार: सत्यलाञ्चलः' इस कारिका तक बाप्तमीमांसा की रचना की गई है। बर्बात--5 खपने द्वारा माने गये तस्व में कैसे बाधा नहीं है ? धौर एकान्तवादियों के द्वारा माने तस्य में किस प्रकार बाधा है ? इन दोनों का विस्तत विवेचन स्वामी समन्तभद्र ने 'ग्राप्तमीमांसा' में 'भावैकान्ते' इस कारिका ६ से लेकर 'स्यात्कार: सत्यलाञ्छत:' इस कारिका ११२ तक किया है। धतः यहाँ और प्रधिक विस्तार नहीं किया जाता ।

10 इस प्रकार धतीन्द्रिय केवलज्ञान घरहन्त के ही है. यह सिद्ध हो गया। भौर उनके बचनों के प्रमाण होने से उनके द्वारा प्रतिपादित अतीन्द्रिय ग्रवधि भौर मनःपर्ययकान भी सिद्ध हो गये। इस तरह धतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निर्दोष (निर्वाघ) है---उसके मानने में कोई दोष या बाधा नहीं है। स्नतः प्रत्यक्ष के सांव्यवहारिक स्नौर पारमायिक ये वो 15 भेद सिद्ध हये।

> इस प्रकार श्रीजैनाचार्य घर्मभवण वित विरचित न्यायदीपिकामें प्रत्यक्ष प्रमाणका प्रकाश करनेवाला पहला प्रकाश पुर्ण हस्रा ।

## तीसरा प्रकाश

दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण करके इस प्रकाश में परोक्ष प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ किया जाता है।

परोक्ष प्रमाण का लक्षण —

प्रविशाद प्रतिभास को परोक्ष कहते हैं। यहाँ परोक्ष' लक्ष्य है, 'अविशादप्रतिभासत्य' लक्ष्य है। तात्पर्य यह कि विस जान का 5 प्रतिभास विशय—स्पट नहीं हैं वह परोक्ष प्रमाण है। विशयता का लक्षय पहले कराना प्राये हैं, उससे भिन्न अविशयता है। उसी को अस्पट्यता कहते हैं। यह अविशयता भी विशयता को तरह अनुभव से जानी जाती हैं।

'जो जान केवल सानान्य को विवय करे वह परोक्ष हैं ऐसा 10 कोई (बींड) परोक्ष का सक्तम करते हैं। परन्तु वह ठीक नहीं है; स्थांक प्रत्यक्ष को तरह परोक्ष मी सामान्य और विवोवक्य बरन्तु को स्थांक प्रत्यक्ष को तरह परोक्ष मी सामान्य और विवोवक्य वस्तु को स्था करता है। और इसलिये वह तक्षण स्वस्तम्य दोक्ष युक्त है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष घटादि पदार्थों में प्रवृत्त होकर उनके घटवा-दिक सामान्यकार को और धट व्यक्तिक्य व्यवक्येतात्वक विवोवा 15 करते कार परोक्ष भी सामान्य कोर विवय करता हुआ उपलब्ध होता है करते कार परोक्ष भी सामान्य कीर विवोव वोगों साकारों को विवय करता हुआ उपलब्ध होता है। इस कारण 'विवत सामान्य को विवय करता हुआ उपलब्ध होता है। इस कारण 'विवत सामान्य को विवय करता' परोक्ष का सक्षण है। सामान्य और विवोव में के किसी एक को 20 विवय करने वाला मानने पर तो प्रमाचता हो नहीं वस सक्ती है। क्योंक सभी प्रमाण सामान्य और विवोव मीनों सक्क्य वस्तु को विवय करने वाले माने यथे हैं। कहा भी है—"सामान्य और विवोव सकती है।

रूप वस्तु प्रमाणका विषय है।" स्रतः स्रविशद (प्रस्पष्ट) प्रतिभास को जो परोक्ष का लक्षण कहा है यह बिल्कुल ठीक है।

परोक्ष प्रमाण के भेद ग्रौर उनमें ज्ञानान्तर की सापेक्षता का कथन---

उस परोक्ष प्रमाण के पाँच भेव हैं—? स्पृति, र प्रथमिकान, इ तकं, ४ प्रतृत्मान और ४ धानमा । ये पाँचों हो परोक्ष प्रमाण कालानार की धर्यका से उपन्य होते हैं। स्मरण भी पूर्व प्रमुख की धर्यका से उपन्य होते हैं। स्मरण भीर प्रमुख की, तकं में धनुभव, स्मरण भीर प्रयासकान की, धनुभान में लिङ्गदर्शन, 10 व्याप्ति स्मरण धार्वि की और धानम में शक्तध्यक, सङ्केत्रपहण (इस सब्द का यह धर्च है, इत प्रकार के संकेत के प्रहुण) धार्वि की धर्यका होती, वह स्वतन्त्र कर से—आनानार की सर्वेश नहीं होती, वह स्वतन्त्र कर से—आनानार तिर्पेश हो उपन्य होती है।

15 समय बतलायी जायगी।

प्रयमतः उद्दिष्ट स्पृति का निक्यम—
स्पृति किसे कहते हैं ? 'वह' इस प्रकार से उस्लिक्तित होने वाले
धौर पहले धनुभव किसे हुये पदार्थ को विषय करने वाले जान को
स्पृति कहते हैं। असी 'वह देवदम् । यही पहले धनुभव किया हुया

20 ही देवदम् 'वह' अस्त के द्वारा जाना जाता है। इस्लिक्ते वह मान
'वह' शब्द से उस्लिक्तित होने वाला धौर प्रमुख्त पदार्थ को विषय
करने वाला है। जिसका धनुभव नहीं किया उसमें यह जान नहीं होता।
इस जान का जनक धनुभव है और वह धनुभव पारणाक्य ही
जारण होता है; क्योंकि पदार्थ में धवधहाविक जान हो जाने पद

भारत्या में उत प्रकार का संस्कार पंदा करती है, जिससे बहु कालान्तर में भी उत अगुभूत विषय का स्करण करा देती है। इसलिये बारणाके विषय में उत्पन्त हुआ 'वह' ताब्द ते उस्लिकित होने वाला यह ज्ञान स्कृति है, यह विख्व होता है।

शक्का--यदि धारणा के द्वारा प्रहण किये विषय में ही स्मरण 5 उत्पन्न होता है तो प्रहीतबाही होने से उसके स्नप्रमाणता का प्रसङ्ग स्नाता है ?

समापान—गहीं; हैंहा खादिक को तरह स्मरणमें मी विषयभेद मौजूर है। जिस प्रकार प्रवप्नहारिक के हारा ग्रहण किये हुए धर्म को विषय करने वाले हैंहारिक तानों में विषयभेद मौजूर निषय-सम्बन्धी 10 संव्याविकण समारोग को दूर करने के कारण प्रयाणता है उसी प्रकार स्मरण में भी बारणा के हारा ग्रहण किये गये विषय में प्रवृत्त होने पर भी प्रमाणता हो है। कारण, ग्रारणा का विषय में प्रवृत्त होने पर भी प्रमाणता हो है। कारण, ग्रारणा का विषय में प्रवृत्त होने पर भी प्रमाणता हो है। कारण, ग्रारणा का विषय में हमारे किये हमार निर्देश के प्रमाण का विषय में हमार के हारा निर्देश के हारा निर्देश के हिस्स के हारा निर्देश के हिस्स के हारा निर्देश के हारण का विषय में विषय में उत्पाल हो अपना मारे विषय में उत्पाल हो अपना मारे किया में का विषय में उत्पाल हो अपना मारे हमार मारे हमार हो। प्रमेशक निर्देश के कारण प्रमाण हो। प्रमेशक समारोग हो हमारे के हारण प्रमाण हो। प्रमेशक समारोग हो हमारे के हारण प्रमाण हो। प्रमेशक समारोग हो हमारोग को दूर करने 20 से यह स्मृति प्रमाण है।"

'स्मरण अनुभृत विषय में प्रवृत्त होता है' इतने से यदि वह अप्रमाण हो तो समुमान से जाती हुई श्रीन को जानने के लिये पीछे अनुत हुआ प्रत्यक भी अप्रमाण ठहरेगा। अतः स्मरण किसी भी प्रकार अप्रमाण किंद्ध नहीं होता। प्रत्यकाविकको तरह स्मृति प्रविसंवादी है—विसंवाद रहित है, इसिलए भी बहु प्रमाण है। क्योंकि स्मरण करके यथास्थान रक्की हुई बलुखों को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को स्मरण के विषय (पदार्थ) में विसंवाद—मूल जाना या ग्रमण प्रवृत्ति करना 5 नहीं होता कहां विसंवाद होता है वह प्रत्यक्षाभास की तरह स्मरणाभास है। उसे हम प्रमाण नहीं मानते। इस तरह स्मरण नामका पुष्प प्रमाण है, गृह सिंद्ध हुया।

प्रत्यभिज्ञान का लक्षण झौर उसके भेदों का निरूपण—

प्रमुख्य क्षीर स्वरणपूर्वक होने वाले कोड़क्य जानको प्रत्यमितान 10 कहते हैं। यहाँ जा उल्लेख करने वाला ज्ञान प्रमुख्य है और 'वह' का उल्लेखी ज्ञान स्वरण है। इन रोनों से पंदा होने वाला तवा पूर्व और उत्तर प्रवस्थाओं में वर्तमान एकत्व, तावृद्ध और वंजकष्य धादि को विषय करने वाला जो जोड़क्य ज्ञान होता है वह प्रत्यमित्रान है, ऐसा सम्प्रमा चाहिए। खेते वही यह जिलवस्त है, गौ के सम्पान गवय (जङ्गली पश्चित्रोव) होता है, गाय से भिन्न भंता होता है, हत्यादिक प्रत्यमित्रान के उत्पहरण हैं।

यहाँ पहले जराहरण में, जिनवत्त की पूर्व भीर उत्तर अवस्था-अमें रहने वाली एकता अत्योभनात का विषय है। इसीको एकत्व-अत्योजिन कहते हैं। दूसरे उदाहरण में, पहले अनुभव की दुई 20 गाय को लेकर गवय में रहने वाली सवुवता अत्योजनात का विषय है। इस अकार के न्नान को साबुव्यअत्योजनात कहते हैं। तीलरे उदा-हरण में, पहले अनुभव की हुई गाय को लेकर भेता में रहने वाली विषयुतात अत्योजन का विषय है। इस तरह का नान बीलाइय-अत्योजनात कहलाता है। इसी अकार चीर भी अत्योजनात के 25 भेद अपने अनुभव से स्वयं विचार लेना चाहिये। इन सभी अत्य- भिक्तानों में अनुभव और स्वरण की अपेक्षा होने से उन्हें अनुभव और स्नरणहेतुक माना जाता है।

किन्हीं का कहना है कि अनुभव और स्मरण से धिन्न प्रत्यनिवान नहीं है। (क्योंकि पूर्व और उत्तर अवस्थाओं को विषय करने वाला एक जान नहीं हो सकता है। वारण, विषय जिन्न है। दूसरी 5 ता यह हो कि ला है। दूसरी 5 ता यह है कि ला है। दूसरी 5 ता यह है कि ला है। हम प्रत्य है और 'यह' इस प्रकार से वो जान होता है वह प्रत्यक्ष है— इसिए यह' इस प्रकार से वो जान होता है वह प्रत्यक्ष है— इसिए यह' इस प्रकार से वो जान होता है। उद कहना ठीक नहीं है; क्योंकि अनुभव और सम्पन्धनानेन पर्याय को हो विषय करता 10 है और स्मरण भूतकालीन पर्याय का खोलन करता है। इसिपये वे वोगों खतीत और वर्तमान पर्यायों में रहने वाली एकता, सद्दाता आदि को की विषय कर सकते हैं। अतः स्मरण और अनुभव से भिन्न उनके बाद में होने वाला तथा उन एकता, सद्दाता आदि को की विषय कर वाल की हो से वाला तथा उन एकता, सद्दाता आदि को किन्न या वाल को विषय करने वाला जो को इक्य जान 15 होता है वही अत्यानमान है।

प्राय ( हुन्तरे बेग्नीवकार्वि ) एकत्वप्रत्यनिकार्ग को त्वीकार करके भी उत्तका प्रत्यक्ष में प्रत्यनार्थि करित्यक करते हैं। बहु इता प्रकार ते है—जो इत्त्रियों के साथ प्रत्यक्ष प्रौर व्यक्तिरेक रहता है वह प्रत्यक है। धर्माय—जो इत्त्रियों के होने पर होता है और इत्त्रियों का प्रत्यक ते । स्वत्रिक रहने चाला यह प्रत्यनिकान है, इत कारण वह प्रत्यक है। उनका भी यह कथ्य ठीक नहीं है; क्योंकि हरित्र्यों बत्तेमन वर्षाय मात्र के विवय करने में ही उपक्रीय ( विटि-तार्थ) हो सोने से कर्तमान और स्त्रीत स्वयवस्थारों में उत्तरे वाले 25 एक त्यको विषय नहीं कर सकती हैं। इन्द्रियों की इतिबय में प्रवृत्ति भाननायोग्य नहीं है। इन्यया वलुके द्वारारसादि का भी ज्ञान होने का प्रसङ्ग द्वावेगा।

शक्का — यह ठीक है कि इंग्रियों बर्सनान पर्याय सान को ही
5 विषय करती हैं तयापि वे सहकारियों की सहायता से वर्सनान कोर
क्रतीत प्रवस्तामधा में रहने वाले एक्टव में भी जान करा सकती हैं।
विस्त प्रकार घञ्जन के संस्कार से चक्तु व्यवपान प्राप्त (वके हुये)
व्यायं को भी जान तेती हैं। यहाँप चक्तु के व्यवहित प्रवायं को मानने
की सामर्च्य (शिंकत) नहीं है। परन्तु घञ्जन संस्कार की सहायता
10 से वह उसमें वेसी जाती हैं। उसी प्रकार सरस्य क्यांत्र की सहायता
है देशनें प्रवस्तामधानें में रहने वाले एक्टब को जान लेंगी। मतः
उसकी जानते के लिए एक्टबप्रवस्तिमान नाम के प्रमाणात्तर की
करना करना प्रमानवश्यक हैं।

समाधान — यह कहना भी सम्बन्ध नहीं है; क्योंक हजार सह-15 कारियों के मिल जाने पर भी अविषय में — जिसका नो विषय नहीं है, उसकी उसमें — प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। चन्नु के ग्रम्डबन संस्कार आदि सहायक उसके प्रपने विषय क्यादि में ही उसको प्रवृत्त करा सकते है, रसादिक विषय में नहीं। और इत्तियों का अविषय है पूर्व तथा उत्तर व्यवसाधों में रहने बाला एकस। ग्रसः उसे जानने के लिये 20 प्रवृत्त माम पानना हो होगा। सभी जगह विषय-मेद के हारा ही प्रमाण के भेद स्वीकार किये गये हैं।

दूसरी बात यह है कि 'वही यह है' यह जान प्रस्पष्ट ही है—स्पष्ट नहीं है। इसलिए भी उत्तका प्रस्पक्ष में प्रस्पभाव नहीं हो सकता है। धीर यह निश्चय ही बानना बाहिय कि बज् 25 प्राविक इंग्रियों में एकस्वजान उत्पन्न करने की सामर्थ्य जहीं है। प्रम्यया लिङ्गवर्शन (वृमादि का देखना) और व्याप्ति के स्मरण प्रावि को सहायता ते चनुरादिक इन्तियाँ ही सन्ति सादिक लिङ्गि (साय्य) का तान उत्पन्न कर दें। इस तरह सनुमान भी पृषक् प्रमाय न हो। यदि कहा जाय, कि चनुरादिक इन्तियाँ तो सपने विषय कृमादि के देखने मात्र में ही चित्तार्थ हो जाती हैं, वे झानि सादि परोक 5 सर्थ में प्रमृत नहीं हो सकतों, सतः सन्ति सादि परोक शर्यों का जान करने के लिये सनुमान प्रमाण को पृषक् मानना सावश्यक है, तो प्रत्यमितान ने क्या स्पराय किया? एकत्व को विषय करने के लिए श्रक्तों भी पृषक् मानना जकरी है। सतः प्रत्यभिज्ञान नामका पृषक् प्रमाण है, यह स्वर्ष हुस्ता।

'सावुःयमर्थानेकाल उपमान नाम का पृथक् प्रमाण है' ऐसा किन्हों ( नंपासिक और सोमांसकों ) का कहना है। पर वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि स्मरण और सनुमवपूर्वक जोड़क्य जान होने से उसमें प्रत्योक्तारता (प्रत्योक्तास्त्रा) का उस्तेपन नहीं होता— वह उसमें रहती है। सतः वह प्रत्योक्तास्त्र हो है। सतः वह प्रत्योक्तास्त्र नंपायः पात्र तो) 'गृप्य से भिन्न भेता है' हत्यादि विषयुक्ता को विषय करने वाले गृप्य क्षायुक्तान को बोर 'यह हसते हुर है' हत्यादि आर्थिक कान को भी पुषक् प्रमाण होना व्यक्तिए । सतः जिस प्रकार वैदावृष्यादिक्तानों में प्रत्योक्तान का सक्ता पाया जाने से वे प्रत्योक्तान है 20 उसी प्रकार सावृष्यविषयक जान में भी प्रत्योक्तान का सक्ता पाया जाने से वह प्रत्योक्तान हो है—उपमान नहीं। यही प्राथाणिक परस्परा है।

तकं प्रमाण का निकपण--

प्रत्यभिकान प्रमाण हो । तर्कका क्या स्वरूप है? व्याप्ति के 25

सानको तर्क कहते है। साध्य और सावन में गम्य और गमक (बोध्य और बोधक) आव का सावक और व्यक्तियार की गम्य से रहित जो सम्बन्धियोग है उसे व्यक्ति कहते हैं। उसी को सविना-भाव भी कहते हैं। उस व्यक्ति के लिने सम्पत्तिक को चूमारिक हो 5 जनाते हैं, चटादिक नहीं। वसोंक घटादिक की सम्प्रादिक के साय व्यक्ति (अविनाभाव) नहीं है। इस अविनाभावकण व्यक्ति के साम में को सायकतम है वह यह तर्क नाम का प्रमाण है। रसोककारितक भाष्य में भी कहा है—"साय्य और सायन के सम्बन्धियक स्नान को दूर करने कप फल में जो साक्ततम है वह तर्क है।" 'कहा' भी 10 तर्क का ही दूसरा नाम है। यह तर्क उनत व्यक्तिको सर्वदेश और सर्ववास की प्रधेशत हिष्टाय करना है।

## शक्का —इस तर्कका उदाहरण क्या है ?

समाधान — 'जहां जहां घूम होता है वहां वहां धामि होती है' यह तर्क का उदाहरण है। यहां धूम के होने पर प्रतेक बार 15 धामि की उपलब्धि धीर प्रतिक साथ में धूम की धम्पुलस्थि पाई जाने पर प्रत काल में पूम की धम्पुलस्थि पाई जाने पर प्रत काल में होने पर ही होता है और धम्म के धमाव में गहीं होता है आ धमाम के स्वार को साथ प्रतिक साथ में गहीं होता है का स्वार को साथ प्रतिक साथ

10

करने में समर्थ है ही। वह इस प्रकार से—रसोईबाना धादि में यून और धान को सबसे पहले बेचा, यह एक प्रत्यक्त हुमा। इसके बाद धनेकों बार धारे कई प्रत्यक हुये; पर वे सब प्रत्यक व्याप्ति को विषय करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन पहले पहले के बनुवन किये यूम धीर धांन का स्मरण तथा तस्त्यातीय के धनुक्षानक्य 5 प्रत्यम्बतान से सहित होकर कोई प्रत्यक्ष-विशोव सर्ववेश-काल को भी लेकर होने वाली व्याप्ति को प्रत्यक करता है। धीर इसमिये स्मरण तथा प्रत्यमितान से सहित प्रत्यक्ष-विशोव हो जब ब्याप्ति को विषय करने में समर्थ है, तब तकं नामके पुषक् प्रमाण के मानने की क्या धावश्यकता है?

समाधान—हेला कथन उनकी न्याय-मार्ग की स्रत्रभिक्कता की प्रश्नव स्वता है; क्योंकि हुंबार तहकारियों के मिल जाने पर भी अधिकय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती हैं यह हम पहले कह सार्थे हैं। इस कारण प्रश्नक के द्वारा व्याप्ति का प्रवृत्त वहला हुंबा हुंबा हुंबा प्रश्नक के द्वारा व्याप्ति का प्रवृत्त कर स्वत्ति होता है कि स्मरण, प्रव्यक्तिका 15 सौर प्रवृत्ति को द्वारा के तीनों मिल कर एक बंदी तान को उपन्य करते हैं जो व्याप्ति के प्रवृत्त करते हैं समर्थ है सौर वही तक है। प्रवृत्तान प्राप्ति के द्वारा तो व्याप्ति का प्रवृत्त्व होना सम्मय ही नहीं है। तार्थ्य वही कि प्रवृत्तान से यदि व्याप्ति का प्रवृत्ता ना तो यहाँ वी किक्तप उनते हैं—जिस प्रवृत्तान की 20 व्याप्ति का प्रवृत्त्व करना है उसी प्रवृत्तान ते व्याप्ति का प्रवृत्त्व होता है वा वा प्रवृत्ति का प्रवृत्तान की याप्ति का प्रवृत्त्व होता है वा प्रयुत्त का प्रवृत्तान के व्याप्ति का प्रवृत्त्व क्षत्रमान के व्याप्ति का प्रवृत्त्व क्षत्रमान के व्याप्ति का प्रवृत्त्व क्षत्रमान के व्याप्ति का क्षत्रमान क्षत्रमान क्षत्रमान क्षत्रमान क्षत्रमान का व्याप्ति का त्याप्ति का क्षत्रमान क्षत्रमान का व्याप्ति का ता कर के सौर क्षत्रमान का वहा जा पर हो स्वयं क्षत्रमान क्षत्रमान का ता हो जा कर ले, तब व्याप्तिका तान हो, इस तरह दोनों परस्परापेक हैं। प्रयुत्त क्षत्रमान के व्यप्ति का तर होनों परस्परापेक हैं। प्रयुत्त इत्व व्यप्ति का व्यप्ति का तर होनों परस्परापेक हैं। प्रयुत्त इत्व व्यप्ति का व्यप्ति का तर होनों परस्परापेक हैं। प्रयुत्त इत्व व्यप्ति का व्यप्ति हों प्रयुत्ति का व्यप्ति का

व्याप्ति का बान मानने पर प्रतक्त्वा रोव प्राता है, क्योंकि दूसरें प्रतुमान की व्याप्ति का बान प्रत्य तृतीय प्रतुमान से मानना होगा, तृतीय प्रनुमान को व्याप्ति का बान प्रत्य वीचे प्रमुमान से माना जायगा, इस तरह कहीं भी व्यवस्था न होने वे प्रनवस्था नाव को 5 वीच प्रसक्त होता है। इसिए प्रनुमान से व्याप्ति का प्रहण सम्भव नहीं है। प्रीर न प्राणमाविक प्रमाणों से भी सम्भव है, क्योंकि उन सक्का विषय भिन्न मिन्न है। प्रीर विषयमेंव से प्रमाणकेव को व्यवस्था होती है। प्रतः प्रयापित को प्रहण करने के लिए तर्क प्रमाण का मानना प्रावदस्थ है।

गिर्नावकत्यक प्रत्यक्ष के प्रमन्तर को विकल्प पैवा होता है बहु व्यक्ति को प्रहण करता हैं ऐसा बौढ मानते हैं; उनसे हम पूछते हैं कि वह विकल्प प्रप्रमाण है प्रयादा प्रमाण ? यदि प्रप्रमाण है, तो उनसे हारा गृहीत व्यक्ति में प्रमाणनात केते ? बौर पवि प्रप्रमाण है, तो वह प्रत्यक्ष है प्रयादा किये ने प्रमाणनात केते ? बौर पवि प्रमाण है, तो वह प्रत्यक्ष है प्रयादा प्रमाण ने प्रयादा ते हों ते कहता; कारण, उनसे लिक्ट्रदर्शन प्राप्ति को प्रयेशा गृहीं होती । यदि इन बौनों से पिन्न हो नोई प्रमाण है, तो वही तो तर्क है। इस प्रकार तर्क नाम के प्रमाण का निगंद हुए।

## ग्रनुमान प्रमाण कानिरूपण —

20 प्रव प्रवृत्तान का वर्णन करते हैं। साथन से साध्य का ज्ञान होने को प्रनृत्तान कहते हैं। यहाँ 'प्रतृत्तान' यह सक्य-निर्वेश है भीर 'साधन से साध्य का ज्ञान होना सह उसके सक्य का कथन है। तालयं यह कि साध्य— पृत्तावि लङ्ग से साध्य—विन प्राविक लिङ्गी में जो ज्ञान होता है वह प्रतृत्तान है। क्योंकि वह साध्य-राज ज्ञान हो प्रान्त कर प्रतान को हुर करता है। साध्यकान प्रयृत्तान प्रवृत्तान प्रयुत्तान प्रयृत्तान प्रयुत्तान प्रयुत्तान प्रयुत्तान प्रयुत्तान को प्रतृत्ता है। स्वर्णन प्रयुत्तान प्रयुत्ता

15

नहीं है, क्योंकि वह तो सामन सम्बन्धी प्रसान के ही दूर करने में व्यक्तियां हो जाने से साध्य सम्बन्धी प्रसान को दूर नहीं कर सकता है। अतः नेयाविकों ने धनुमान का जो लक्षण कहा है कि "निङ्ग्रहान प्रमुचन हैं" कृ सङ्ग्रह नहीं है। हम तो स्वरण धार्यि को उत्पत्ति में धनुमन धार्यि को उत्पत्ति में धनुमन प्रमाण को उत्पत्ति में कारण धार्यते हैं। हसका खुलासा इस प्रमुचन प्रमाण को उत्पत्ति में कारण धार्यते हैं। हसका खुलासा इस प्रमुचन स्वार कारण प्रसान हैं कारण होता है तात्कांतिक धनुमन तथा स्वर्भ प्रसान में कोर साध्य तथा साधनविषयक स्वर्भ तथा स्वर्भ प्रसान में कोर साध्य तथा साधनविषयक स्वरण, प्रत्यभिज्ञान और धनुमन वर्क में कारण होते हैं उत्ती प्रकार ध्यात्तिस्यण धार्यि से सहित होकर निङ्ग्रहान 10 धनुमान की उत्पत्ति में कारण होता है—बह स्वयं धनुमान नहीं है। यह कथन सुसङ्ग्रह ही हैं।

शक्का — ग्रापके मतमें — जैनदर्शनमें साधनको ही अनुमानमें कारण माना है, साधन के ज्ञान को नहीं, क्योंकि "साधन से साध्य के ज्ञान होने को ग्रनमान कहते हैं।" ऐसा पहले कहा गया है ?

समाधान-नहीं; 'साधन ते' इस पर का छवं 'निदस्य पर प्राप्त धूमादिक सें यह विश्वित है। वर्षोकि जिल धूमादिक साधन का 'निद्यय नहीं हुआ है। छर्षांतु-जिसे जाना नहीं है वह साधन हो नहीं हो सकता है। इसी बात को तरवायंत्रजोक्सासिक में कहा है- 'साधन से साध्य के बात होने को विदानों ने धनुमान कहा 20 है।' इस बार्तिक का धर्य यह है कि साधन से-प्रध्यांत जाने हुए यूमादिक लिङ्ग से साध्य में ध्यांत्-ध्यांत धादिक लिङ्ग में जो हात होता है व्यक्तो साध्य में ध्यांत्-धानि धादिक लिङ्ग में नहीं जाना है उसको साध्य के बात में कारण मानने पर सोये हुसे ध्यवा बिन्होंने धूमादिक लिङ्ग को प्रहण नहीं किया उनको भी 25

अपिन आदि का ज्ञान हो जावेगा। इस कारण जाने हये साधन से होने बाला साध्य का ज्ञान ही साध्यविषयक प्रज्ञान को दूर करने से धनुमान है, लिक्कमानादिक नहीं। ऐसा धकलकुादि प्रामाणिक विद्वान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञायमान साथन की अनमान में 5 कारण प्रतिपादन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन दर्शन में साधन को धनमान में कारण नहीं माना, खपित साधनज्ञान को ही कारण माना है।

साधन का लक्षण----वह साधन क्या है, जिससे होने वाले साध्य के ज्ञान को ग्रन-10 मान कहा है ? ब्रयत्—साधन क्या लक्षण है ? इसका उत्तर यह है--जिसकी साध्य के साथ धन्ययानपपत्ति (धविनाभाव) निश्चित है उसे साधन कहते हैं। तात्पर्य यह कि जिसकी साध्य के ग्रभाव में नहीं होने रूप व्याप्ति, प्रविनाभाव प्रादि नामों वाली साध्यान्यथानुप-पत्ति—साध्य के होने पर ही होना और साध्य के झभाव में नहीं 15 होना--तर्क नाम के प्रमाण द्वारा निर्णात है वह साधन है। श्री कुमार-नन्दी भट्टारक ने भी कहा है--- "ग्रन्यथानपपत्तिमात्र जिसका लक्षण है उसे लिङ्क कहा गया है।"

साध्य का लक्षण---

वह साध्य क्या है, जिसके भविनाभाव को साधन का लक्षण 20 प्रतिपादन किया है। ? प्रचीतु-साध्य का क्या स्वरूप है ? सुनिये-शक्य, ग्रमित्रेत ग्रीर अप्रसिद्ध को साध्य कहते हैं। शक्य वह है को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित न होने से सिद्ध किया जा सकता है। प्रभिन्नेत वह है जो बाबी को सिद्ध करने के लिए प्रभिन्नत है-इष्ट है। और अप्रसिद्ध वह है जो सन्बेहादिक से युक्त होने से 25 धनिविचत है, इस तरह जो शक्य, धनिप्रेत धौर धप्रसिद्ध है वही साध्य है।

यदि प्रशास्य ( बाधित ) को साध्य माना जाय, तो धीम में मानुष्यता (उप्पता का कमाव ) ग्रावि भी साध्य हो जावागी। कमित्रित को साध्य माना जाय, तो प्रतिक्षत्र नामका दोस प्रावेग। तथा प्रतिद्व को साध्य माना जाय, तो प्रमुमान व्यर्थ हो जायगा, क्योंकि साध्य की तिद्वि के स्थि धनुमान किया जाता है 5 और वह साध्य पहले से प्रतिद्व है। स्नतः शक्याविक्य हो साध्य है। न्यायविक्तित्रय में भी कहा है:--

> साध्यं शक्यमभित्रेतमप्रसिद्धं ततोऽपरम् । साध्याभासं विख्यादि साधनाविषयत्वतः ॥१७२॥

इसका अर्थ यह है कि जो शक्य है, अभिन्नेत है और अन्नसद्ध 10 है वह साध्य है और जो इससे विपरीत है वह साध्याभास है। वह साध्याभास कौन है ? विरुद्धादिक हैं। प्रत्यक्षादि से बाधित को विरुद्ध कहते हैं। 'आदि' शब्द से अनभित्रेत और प्रसिद्ध का ग्रहण करना चाहिए। ये तीनों साध्याभास क्यों हैं ? क्योंकि ये तीनों ही साधन के विषय नहीं हैं। प्रयात्-साधन के द्वारा ये 15 विषय नहीं किये जाते हैं। इस प्रकार यह श्रकलङ्कृदेव के श्रमि-प्राय का संक्षेप है। उनके सम्पूर्ण सभिप्राय को तो स्यादादविद्या-पति भी वादिराज जानते हैं। स्नर्थात्---सकलक्टूदेव की उक्त कारिका का विशव एवं विस्तत व्याख्यान श्री वादिराज ने न्यायविनिश्चय के स्याख्यानभत अपने न्यायविनिश्चयविवरण में किया है। सत: 20 धकलक्ददेव के पुरे बाजय को तो वे ही जानते हैं। यहाँ सिर्फ उनके धिभन्नाय के ग्रंशमात्र को दिया है। साथन भौर साध्य दोनों को लेकर इलोकवार्त्तिक में भी कहा है---"जिसका ग्रन्ययानपपत्तिमात्र लक्षण है. धर्यात--- जो न जिलक्षणरूप है और न पञ्चलक्षणरूप है, केवल द्यविनाभावविशिष्ट है वह साधन है। तथा जो शक्य है, द्यभिन्नेत है 25 भीर प्रश्नसिद्ध है उसे साध्य कहा गया है।"

इस प्रकार श्रविनाभाव निश्चयक्य एक लक्षण वाले सावन से शक्य, श्रानिप्रेत और श्रप्रसिद्धक्य साध्य के ज्ञान को श्रनुमान कहते हैं, यह सिद्ध हथा।

5 बहु प्रतुषात दो प्रकारका है—? स्वार्थान्तात और २ परार्थान्त्राता । उनमें स्वयं हो जाने हुए साध्य से साध्य के बान होने को स्वार्थान्त्रात के उपवेश (प्रतिकादि-वालयप्रयोग) को प्रपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित किसे प्रीर पहले तर्क प्रमाण से जाने गये तथा व्याप्ति के स्वरण से सहित 10 यूपाविक साथन से पर्वत प्राविक धर्मों में प्रतिन धादि साध्य को बात होता है वह स्वार्थान्त्रात है। येसे—यह पर्वत प्रतिनाता है; क्योंकि पूप पाया जाता है। यथाय स्वार्थान्त्रात कालक किया गया है। जैसे 'यह पर है' इस शस्य के हारा प्रत्यक का उत्तरेल क्या पाया है। जैसे 'यह पर है' इस शस्य के हारा प्रस्तक का उत्तरेल क्या 15 जाता है। पर्यंत प्रतिनाता है, क्योंकि पूप पाया जाता है' इस प्रकार प्रनुपाता जानता है—प्रपृत्ति करता है, इस तरह स्वार्थानुमान सांस्थित है। प्रयांत् प्रवांत है, इस तरह स्वार्थानुमान सांस्थित है। प्रयांत् प्रवांत है। हस तरह स्वार्थानुमान इस प्रकार प्रवृत्त होता है, ऐसा समभना वाहिए ।

स्वार्थानुमान के ग्रङ्गों का कथन---

20 इस स्वार्धान्मान के तीन शक्त हैं—? वर्मी, २ साध्य और ३ सायन । सावन साध्य का गमक (बायक) होता है, इसलिए वह गमककप से कक्त है । साध्य सावन के द्वारा गम्य होता है— जाना जाता है, इतलिए वह गम्यक्य से कक्त है । ग्रीर वर्मी साध्य-वर्म के का शापर होता है, इसलिए वह साध्यवमं के का शापर 25 कप से खक्त है । वर्मीक किसी आपरिवर्धन में साध्य की सिद्ध 25 कप से खक्त है । वर्मीक किसी आपरिवर्धन में साध्य की सिद्ध 25 कप से खक्त है । वर्मीक किसी आपरिवर्धन में साध्य की सिद्ध

करना अनुमान का प्रयोजन है। केवल धर्म की सिद्धि तो व्याप्ति-निश्चय के समय में ही हो जाती है। कारण, जहाँ वहाँ घम होता है वहाँ वहाँ अन्ति होती हैं इस प्रकार की ध्वाप्ति के प्रहण समय में साध्यवर्म--- ब्रान्त ज्ञात हो ही जाती है। इसलिए केवल वर्म की सिद्धिकरना अनुमानका प्रयोजन नहीं है। किन्तु 'पर्वत अनि- 5 बाला है' भ्रयवा 'रसोईशाला ग्रग्निबासी है' इस प्रकार 'पर्वत' या 'रसोईशाला' में बलिरूप से ग्राग्न का ज्ञान ग्रनमान से ही होता है। ब्रतः ब्राधारविशेष (पर्वतादिक) में रहने रूप से साध्य (ब्रग्न्यादिक) की सिद्धि करना ग्रनमान का प्रयोजन है। इसलिए धर्मी भी स्वार्थात्मान का ग्रञ्ज है।

ग्रथवा स्वार्थानुमानके दो श्रङ्क हैं—१ पक्ष ग्रीर २ हेतु। क्योंकि साध्य-धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहा गया है। इसलिए पक्ष के कहने से धर्म धौर धर्मी दोनों का प्रहण हो जाता है। इस तरह स्वार्थानमान के धर्मी, साध्य धौर साधन के भेद से तीन ग्रञ्ज श्रयवापक्ष और साधन के भेद से दो श्रद्ध हैं यह सिद्ध हो गया। 15 यहाँ दोनों जगह विवक्षा का भेद है। जब स्वार्थानमान के तीन मङ्ग कथन किये जाते हैं तब धर्मी और धर्म के भेद की विवक्षा है और जब दो ग्रङ्क कहे जाते है तब घर्मी ग्रौर धर्म के समदाय की विवक्षा है। तात्पर्य यह कि स्वार्थानुमान के तीन या दी अप्रकों के कहने में कुछ भी विरोध प्रयवा प्रयंभेद नहीं है। केवल कथन का 20 भेद है। उपर्यक्त यह धर्मी प्रसिद्ध ही होता है--- प्रप्रसिद्ध नहीं। इसी बात को इसरे विद्वानों ने कहा है--- "प्रसिद्धो धर्मी" श्रर्थात---धर्मी प्रसिद्ध होता है।

धर्मीकी तीन प्रकार से प्रसिद्धिका निरूपण---घर्मी की प्रसिद्धि कहीं तो प्रमाण से, कहीं विकल्प से धीर 25 कहीं प्रमाण तथा विकल्प दोनों से होती है। प्रत्यक्षादिक प्रमाणों में से विसी एक प्रमाण से धर्मों का निरुचय होना 'प्रमाणतिख धर्मी है। जिसकी प्रमाणता या प्रध्यापता का निरुचय नहीं हुखा है ऐसे बान से जहां धर्मों की तिद्धि होती है उसे 'विकल्पतिख धर्मी' कहते हैं। धीर 5 जहाँ प्रमाण वावकस्य दोनों से धर्मों का निषंय किया जाता है यह 'प्रमाणविकल्पतिख धर्मी' है।

प्रमाणसिद्ध धर्मी का उदाहरण—'धूम से झानि की सिद्धि करने में पर्वत' है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष से जाना जाता है।

विकल्सिद्ध धर्मों का उदाहरण इस प्रकार है—'सर्बज है,

ग क्यों कि उसके सद्भाव के बाधक प्रमाणों का प्रभाव प्रच्छी तरह

निविचत है, प्रयोत्—उसके प्रसित्तव का कोई वासक प्रमाण नहीं है।'

यहां सद्भाव सिद्ध करने में 'सर्वज' कर वसी विकल्सिद्ध धर्मों है।

प्रया 'करविवाण नहीं है, क्यों के असके सिद्ध करने वो अपाणों

उविकल्सिद्ध धर्मों है, 'क्यों के असके सिद्ध करने में 'क्यांविचाण'

उविकल्सिद्ध धर्मों है, 'क्यों के असके करने के यहने प्रत्यकारिक्ष

किसो भी प्रमाणते सिद्ध नहीं है, किन्तु केवल प्रतीति (करपना) से सिद्ध

है, इसिए वह विकल्सिद्ध धर्मों है। इसी प्रकार 'क्यांविचाण'

प्रसद्भाव सिद्ध करने के पहले केवल करपना से सिद्ध है, प्रतः वह भी

विकल्सिद्ध धर्मों है।

20 असरसिद्ध धर्मों का उदाहरण—'धावन परिणमनशील है, क्योंकि वह किया जाता है—तालु ध्रादि की किया से उत्पन्न होता है।' यहाँ घावा है। कारण, वस्तेमान शाव्य तो प्रत्यक्ष से जाने जाते हैं, परन्तु भूतकालीन और अधिक्यस्कालीन श्रव्य केवल प्रतीति से तिद्ध हैं क्या केवल प्रतीति से तिद्ध हैं व्याप्त केवल प्रतीति से तिद्ध हैं व्याप्त केवल प्रतीति से तिद्ध हैं व्याप्त केवल प्रतीति हो। प्रताप-प्रतापति प्राप्त क्या किया प्रतीपति क्या प्रतीपति क्या प्रतीपति प्राप्त केवल प्रतीपति हो। प्रमाण-

लिंद और उनस्पंतिद वर्गों में लाम्य यमेण्ड होता है—उत्तर्थे कोई
पित्रम नहीं होता । निम्लु पिकरण्तिद वर्गों में लद्भाव और सह्याद हो लाम्य होते हैं, ऐसा निवम हैं कि हा मी है—'पिकरण्तिद वर्गों में हो ला और सबला ये वो ही लाम्य होते हैं।'' हव स्वस्तर हुन के उप-देश की मचेला ते रहित स्वयं जाने गये लामन है पक में रहने क्य से उ लाम्य का जो जान होता है वह स्वार्णपुमन है, यह वृद्ध हो गया। कहा भी है—'परोप्ता के बिना भी वृद्ध को लामन से जो लाम्य का जान होता है उसे स्वार्णनमान कहते हैं।''

### परार्थानुमान का निरूपण---

हूगरे के उपदेश की अपेका लेकर को सामन से साध्य का जान 10 होता है उसे परार्थानुमान कहते हैं। तात्य्यं यह कि प्रतिका और हेतु- क्य परोपदेश की सहायता से भोता को जो सामन से साध्य का मान होता है बहु परार्थानुमान है। जेले— यह परंक अगिनवाला होने के योग्य है, क्योंकि भूम बाता है। 'ऐसा किसी के बाक्य-प्रयोग करने पर उस बाक्य के धर्म का विकार और पहले प्रहण को हुई व्याप्ति का 15 स्थापन के बात्र बोता को प्रमुचान जान होता है। और ऐसे धनुमान जान का ही तमा परार्थानुमान है।

'परोपदेश वाच्य ही परार्थानुमान है। सर्पात् किल प्रतिकादि राज्यसम्बद्धक वास्य से सुनने बाले को सनुमान होता है वह वास्य ही राय्यानुमान है। ऐसा किन्हीं (नैयाकिकों) का कहना है। पर उनका 20 वह कहना ठीक नहीं है। हम उनसे पूछते हैं कि वह वास्य मुख्य सनुमान है सबया मौच अनुमान ? मुख्य सनुमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्य सक्तान्य है। सर्वित वह गौच सनुमान है, तो उसे हम मानते हैं, क्योंकि परार्थानुमान कान के कारण—परार्थानुमान बायस में परार्थानुमान का स्वयदेश ही सकता है। सेसे—'यो सायु 25 हैं इत्यादि व्यपदेश होता है। तात्पर्य यह कि परार्थानुमान वाक्य परार्थानुमान झान के उत्पन्न करने में कारण होता है, खतः उसको उपचार ते परार्थानुमान माना गया है।

परार्थानुमान की श्रङ्गसम्पत्ति ग्रीर उसके श्रवयवीं का

5 प्रतिपादन---इस परार्थानुमान के ब्राङ्गों का कथन स्वार्थानुमान की तरह जानना चाहिए। ग्रर्थात्-उसके भी धर्मी, साध्य ग्रीर साधन के भेद से तीन प्रथवा पक्ष भौर हेतु के भेद से दो प्रक्ल हैं। धौर परा-र्थानमान में कारणीयत वाक्य के दो अवयव हैं--- १ प्रतिज्ञा और 10 २ हेतु। धर्मध्रीर धर्मीके समदाय रूप पक्ष के कहने की प्रतिका कहते हैं। जैसे-प्यह पर्वत अग्नि वाला है। साध्य के श्रविनाभाषी साधन के बोलने को हेतू कहते हैं। जैसे---धम बाला मन्यवा हो नहीं सकता' अथवा 'अग्नि के होने से ही बुम वाला है।' इन दोनों हेल-प्रयोगों में केवल कथन का भेद है। पहले हेल-प्रयोग में तो 15 'धूम द्यग्ति के बिना नहीं हो सकता' इस तरह निषेधरूप से कथन किया है और दूसरे हेल-प्रयोग में 'धानि के होने पर ही धुम होता हैं इस तरह सञ्जाबरूप से प्रतिपादन किया है। ग्रर्थ में भेद नहीं है। दोनों ही जगह श्रविनाभावी साधन का कचन समान है। इसलिए उन दोनों हेतुप्रयोगों में से किसी एक को ही बोलना चाहिए। 20 दोनों के प्रयोग करने में पुनरुक्ति आती है। इस प्रकार पुर्वोक्त प्रतिज्ञा और इन दोनों हेतु-प्रयोगों में से कोई एक हेतु-प्रयोग, ये दो ही परार्थानमान बाक्य के श्रवयब हैं--श्रक्त हैं; क्योंकि व्यत्यन्त (समझवार) श्रोता को प्रतिका और हेतु इन दो से ही अनुभिति---

नैयायिकाभिमत पाँच प्रवयवों का निराकरण---

अनुमान ज्ञान हो जाता है।

25

गैयायिक परार्थांनुमान वास्य के उपर्युक्त प्रतिज्ञा और हेलु

इन दो अवयवों के साथ उदाहरण, उपनय तथा निगमन इस तरह पाँच अवयव कहते हैं। जैसा कि वे सुत्र द्वारा प्रकट करते हैं:—

"प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमानान्यवयवा." [न्यायसू० १।१।३२]

श्रवीत्-प्रतिज्ञा, हेत्, उदाहरण, उपनव श्रीर निगमन वे पाँच ग्रवयव हैं। उनके वे लक्षणपूर्वक स्वाहरण भी देते हैं---पक्ष के प्रयोग 5 करने को प्रतिज्ञा कहते हैं । जैसे -- यह पर्वत ग्रान्त वाला है । साधनता (साधनपना) बतलाने के लिए पञ्चमी विभक्ति रूप से लिख के कहने को हेत कहते हैं। जैने-क्योंकि धमबाला है। व्याप्ति को विखलाते हुए बच्दान्त के कहने को उदाहरण कहते हैं। जंसे- जो जो धमवाला है वह वह धानिवाला है। जैसे -- रसोई का घर। यह साधम्यं 10 उदाहरण है। जो जो धन्निवाला नहीं होता वह वह धमवाला नहीं होता । जैसे--तालाव । यह वैधर्म्य उदाहरण है । उदाहरण के पहले भेद में हेतु की श्रन्वयव्याप्ति ( साध्य की मौजदगी में साधन की मौजवगी ) दिलाई जाती है और दूसरे भेद में व्यक्तिरेक-व्याप्ति (साध्य की गैर मौजदगी में साधन की गैर मौजदगी) बतलाई 15 जाती है। जहाँ भ्रन्ययव्याप्ति प्रदक्षित की जाती है उसे भ्रन्यय - बुष्टान्त कहते हैं झौर जहां व्यतिरेकव्याप्ति विसाई जाती है उसे व्यतिरेक बुव्हान्त कहते हैं। इस प्रकार बुव्हान्त के दो भेद होने से दृष्टान्त के कहने रूप उदाहरण के भी दो भेद जानना चाहिए। इन दोनों उदाहरणों में से किसी एक का ही प्रयोग करना पर्याप्त 20 (काफी) है, ग्रन्य दूसरे का प्रयोग करना ग्रनावश्यक है। वृष्टान्त की ब्रपेका लेकर पक्ष में हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं। जैसे---इसीलिए यह पर्वत धुमवाला है। हेतुपुरस्सर पक्ष के कहने को निगमन कहते हैं। जैसे--भूमवाला होने से यह प्रानिवाला है। ये पाँबों बावयव परार्थानुमान प्रयोग के हैं। इनमें से कोई भी एक न हो तो 25 बीतराग कथा में झौर विजिमीषुकथा में झनुमिति उत्पन्न महीं होती, ऐसा नैयायिकों का मानना है।

पर उनका यह मानना श्रविचारपूर्ण है; क्योंकि बीतरागकवा में श्रिष्यों के प्रनिप्राय को लेकर प्रशिक भी श्रववब बोले जा सकते हैं। 5 परन्तु विजिगोचका में प्रतिका और हेतुक्य दो हीं श्रववब बोलना पर्यान है, अन्य जबयमों का बोलना वहां श्रनावस्थक है। इसका सुलाता इस प्रकार है—

बादी और प्रतिबादी में धपने पक्ष को स्थापित करने के लिए जीत-हार होने तक जो परस्पर (धापस) में वचनप्रवित (चर्चा) 10 होती है वह विजिगीयकथा कहलाती है। और गुरु तथा क्रिय्यों में ग्रयवा रागद्वेष रहित विशेष विद्वानों में तस्य (वस्तुस्बरूप) के निर्णय होने तक जो धापस में चर्चा की जाती है वह बीतरागकथा है। इनमें विजिगीषकथा को बाद कहते हैं। कोई (नैयायिक) बीत-रागकथा को भी बाद कहते हैं। पर वह स्वग्रहमान्य ही है, क्योंकि 15 लोक में गर-शिष्य बादि की सौम्यचर्चों को बाद ( शास्त्रार्थ ) नहीं कहा जाता । हाँ, हार-जीत की चर्चा की श्रवश्य बाद कहा जाता है। जैसे स्वामी समन्तभद्राचार्य ने सभी एकान्तवादियों को वाद में जीत लिया। अर्थात्—विकिगीचुकथा में उन्हें विजित कर लिया। श्रीर उस बाद में परार्थानुमान बाक्य के प्रतिका और हेतु ये दो ही 20 ग्रवयव कार्यकारी हैं, उदाहरणादिक नहीं । इसका भी स्पष्टीकरण इस प्रकार है-सबसे पहले लिङ्गावचनरूप हेतु श्रवस्य होना चाहिये, क्योंकि लिख्य का ज्ञान न हो, तो धनमिति ही उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसी प्रकार पक्ष-बचनरूप प्रतिज्ञा का भी होना बाबश्यक है। नहीं तो, प्रपने इष्ट साध्य का किसी बाधारविशेष में निश्चय नहीं 25 होने पर साध्य के सन्देह वाले ओता को ब्रनुमिति पैदा नहीं हो

सकती । कहा भी है-"एतबृहयमेबानुमानाङ्कम्" [परीक्षा० ३-३७] इसका मर्थ यह है कि प्रतिशा भीर हेतु ये वो ही मनुनान सर्पात् परार्थानुमान के प्रक्ल (प्रवयव) हैं। यहाँ सूत्र में 'वावे' शब्द की भौर जोड़ लेना चाहिए। जिसका तात्पर्य यह है कि विक्रिगीवुरुया में परार्थानुमान के प्रतिका और हेत वे दो ही श्रद्ध हैं। यहाँ सुत्र में 5 ग्रववारणार्थक एवकार शब्द के प्रयोग द्वारा उदाहरणादिक का व्यव-च्छेर किया गया है। अर्थात् उदाहरण ब्रादिक परार्थानुमान के अवसव नहीं हैं, यह प्रकट किया गया है। क्योंकि बाद (शास्त्रार्थ) का प्रथि-कार व्युत्पन्न को ही है और व्युत्पन्न केवल प्रतिक्रातया हेतु के प्रयोग से ही जाने जानेवाले उदाहरण आदि के प्रतिपाद्य झर्च को जानने में 10 समर्थ है। उसको जानने के लिए उदाहरणादिक की ग्रावश्यकना नहीं है। यदि गम्यमान (जाना जानेवाले) ग्रर्थ का भी पुनः कथन किया जाये, तो पुनस्कतता का प्रसङ्ग द्याता है। तात्पर्य यह कि प्रतिज्ञा धीर हेतु के द्वारा जान लेने पर भी उस धर्ष के क्रथन के लिए उदाहरणांदिक का प्रयोग करना पुनरक्त है। धतः उदाहरणादिक परार्थानुमान 15 के ब्रज्ज नहीं हैं।

श्रकु:—यदि ऐसा है तो प्रतिज्ञा के कहने में भी पुनस्कतता श्राती है: क्योंकि प्रतिक्षा डारा कहा जाने वाला यक जी प्रकरण, व्यापित-प्रश्नन धारि के द्वारा ज्ञात हो जाता है। द्वालिए लिल्लू वचनक्य एक हेतु का ही विचित्रीकृत्वमा में प्रयोग करना चाहिये।

समायान—बीदों का यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार कहकर वे प्रथमी बढ़ता को प्रकट करते हैं; क्योंकि केवल हेंचु के प्रयोग करने पर प्यापना को भी साम्य के स्ववेह की निवृत्ति नहीं हो बहती है। इस कारच प्रतिज्ञा का प्रयोग प्रवच्य करना चाहिए। कहा भी है—"साम्य (साम्यव्यव के प्राचार) का सन्तेह हुर करने के 25 लिए प्रकरण भारि के द्वारा जाना गया भी पस बोलना चाहिए। " इस प्रकार बाद की अपेक्षा से परार्वानुसान के प्रतिसा और हेतुक्य वो ही अवयब हैं, न कम है और न अधिक, यह सिद्ध हुआ। इस तरह अवववाँ का यह मंत्रेष में विवार किया, विस्तार से पत्रपरीसा से 5 मानना चाहिए।

वीतरागकया में प्रधिक श्रवयवों के बोले जाने के ग्रीखित्य का समर्थन---

इस प्रकार प्रतिका धादिक्य परोपदेश से उत्पन हुमा कार्य परापांतुमान कहलाता है। कहा भी है— "को हुमरे के प्रतिकादिक्य उपदेश की स्रपेशा नेकर कोता को साथन से साध्य का बाज होता है वह पराकांतुमान माना गया है।"

20 इस तरह अनुमान के स्वार्थ और परार्थ ये दो लेद हैं और ये दोनों ही अनुमान साध्य के साथ जिसका अविनाजाव निविचत है ऐसे हेतु से उत्पन्न होते हैं।

ें बौदों के प्रैरूप्य हेतु का निराकरण---

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह प्रसिद्ध हो जाता है कि 25 सन्यथानुपपत्ति विशिष्ट हेतु सनुमिति में कारण है। तथापि इंस-

का विकार न करके दूसरे (बीडाविक) प्रका प्रकार भी हेतु का लक्षण कहते हैं। उनमें ब्रीड पक्षणमंत्व ग्राविक तीन लक्षण-वाले हेतु से प्रमुखान की उत्पत्ति वॉजत करते हैं। वह इस प्रकार से है-पक्ष-वर्मत्व, सपक्ष-सस्य ग्रौर विपक्ष-व्यावृत्ति ये तीन हेलु के रूप (लक्षण) हैं। उनमें साध्यधर्म से विशिष्ट वर्ज़ी की वक्ष कहते 5 हुँ। जैसे प्रग्नि के प्रनुमान करने मे पर्वत पक्ष होता है। उस पक्ष में व्याप्त होकर हेतुका रहना पक्षधर्मत्व है। धर्मात् – हेतु का पहला रूप यह है कि उसे पक्ष में रहना चाहिये। साध्य के समान धर्म-वाले वर्मी को सपका कहते हैं। जैसे अग्नि के अनुमान करने में ही महानस ( रसोई का घर ) सपका होता है। उस सपक्ष में सब 10 जगह बचवा एक जगह हेतु का रहना सपक्ष-सस्य है। यह हेतु का बुसरा रूप है। साध्य से विरोधी वर्ग वाले धर्मों को विपक्ष कहते हैं। जैसे ब्रम्नि के बनुमान करने में ही तालाब विपक्ष है। उन सभी विपक्षों से हेतु का व्यावल होना धर्यात उनमें नहीं रहना विपक्ष-व्यावति है। यह हेतु का तीसरा रूप है। ये तीनों रूप मिल कर 15 हेतु का सक्षण है। यदि इनमें से कोई एक भी न हो तो वह हेस्वाभास है--धसम्यग् हेतु है।

उनका यह वर्षन सङ्गत नहीं है; क्योंकि वक-वर्षन के बिना भी इत्तिकोदकारिक हेतु प्रकटोदवादि साध्य के साध्य देखे बाते हैं। यह इत प्रकार है— पायट समझ का एक नृहत्त के बाद उदय होता, 20 अमेरिक इत सम्बद इतिकात नाम का उदय हो एहा है। इत अनुवान में 'साघट नक्षत्र' वर्मों (पक्ष ) है, 'एक नृहत्तं के बाद उदय' तस्य है बोर फिलका नवाम का उदय' हेतु है। किन्तु 'इतिकात समझ का उदय' कप हेतु पायमून 'क्षकट' नक्षत्र में नहीं एहता, इतिशिए वह प्रवास की है। प्रचीन— किरका नक्षत्र का उदय' कर हेतु प्रवास में ते 25 रहित है। किर भी यह धन्यवानुवयत्ति के होने से (इतिका के उवय हो जाने पर ही अकट का उदय होता है और इतिका के उवय न होने पर सकट का उदय गुर्ते होता है) अकट के उदयक्त साध्य का जान कराता हो है। अतः बौदों के द्वारा माना गया हेतु का प्रैरूप्य 5 लक्षण प्रध्यापित शेष सर्वित है।

नैयायिकसम्मत पौचरूप्य हेतु का कथन झौर उसकानिरा-करण---

नैयायिक पांवरणता को हेतु का ललण कहते हैं। वह इस तरह से है—पक्षचर्मत्व, सरकार-व, विश्वलव्यावृत्ति, स्वाध्ततिवयस्य चौर 10 समहातिपक्षत्व ये पांच हप हैं। उनमें प्रचम के तीन क्यों के लक्षण कहे जा कुछे हैं। श्रीय ये के लक्षण यहां कहे जाते हैं। सात्य के समाय को निश्चय कराने वाले विलय्ध प्रमाणों का न होता स्वाधित-विवयस्य है सीर साध्य के समाय को निश्चय कराने वाले समान वल के प्रमाणों का न होना समझतिपकार्य है। इस सबको उदाहरण इहार 15 इस प्रचार समितिये—यह पर्वत सिन्याला होना है, जैसे—रसोईयर, वो जो स्रान्याला नहीं होता, चह वह सुमवाला नहीं होता, जैसे— सालाव, चूंकि यह चुमवाला है, द्वालिए सनिवाला कर हो है। इस पांच समयस्य अनुसान प्रयोग में सिन्यला सध्यक्ष के युक्त 20 पर्वतस्य वर्गों पत्र है, 'पून' हेनु है। उसके पक्षचर्मता है, वर्गोंक वह पक्षमुत पर्वत में पहता है। सपक्षसक्ष भी है, क्योंकि सरकानूत रसोईयर में रहता है।

शक्या — किन्हीं सपक्षों में बूध नहीं रहता है, क्योंकि धङ्गार-रूप धानिवाले स्थानों में बुधां नहीं होता। घतः सपक्षसस्य हेनुका 25 रूप नहीं है। ं सधायान—महीं; तपका के एक देश में रहने वाला भी हेतु है। क्योंकि पहले कह आये हैं कि 'वपका में सब जगह अपवा एक जगह हेतु का रहना लपकालच्य है।' इसलिए फङ्गारक्य प्रतिन्त सिल स्थानों में पूर्व के न रहने पर भी रतीई घर धादि तपकों में रहने से उत्तके तपकालच्य रहता ही है। विपत्तध्यावृत्ति भी उत्तके 5 है, क्योंकि चूम तालाव धादि तभी विपन्नों से व्यावृत्ति है—वह उनमें नहीं रहता है। ध्यातिवत्तव्यव्यव्य भी है, क्योंकि चूमहेतु का जो धानिक्य ताथ्य विषय है वह प्रथ्यकाविक प्रमाणों से बाधित नहीं है। इस त्रकार्यवावक भी है, क्योंक चूमहेतु का उत्तक्षात्वाव्यव्यव्य भी है, क्योंकि के प्रमाय का सायक उत्तय वत्र वाला कोई प्रमाय नहीं है। इस प्रकार पाँचों क्यों का 10 सद्भाव ही चूम हेतु के धपने साध्य को सिद्धि करने में प्रयोजक (कारण) है। इसी तरह सभी सम्बक्त हेतुओं में पींचों क्यों का सद्भाव सममना वाहिए।

इनमें से किसी एक रूप के न होने से ही प्रसिद्ध, विरूद्ध, प्रने-कान्तिक, कालात्ययापदिष्ट भीर प्रकरणसम नाम के पांच हेल्याभास 15 प्रायन्न होते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार है—

- १. पक्ष में जिसका रहना प्रनिश्चित हो वह प्रसिद्ध हैत्वाभास है। अंते— शास्त्र प्रतित्य (नावाबान) है, क्योंकि चलु इतित्य से जाता जाता है। यहाँ 'जलु इतित्य से जाता जाता' हेतु पक्षमूत साम्य में नहीं रहता है। कारण, साम्य भोनेत्रिय से जाता जाता है। 20 इसिलए पक्षमर्थन के न होने से 'चलु इतिय से जाता जाता' हेतु जारिक हेत्वाभास है।
  - २. साध्य से विपरीत--साध्याभाव के साथ किस हेतू की व्याप्ति हो वह विरुद्ध हेरवाभास है। जैसे--'शब्द नित्य है, क्योंकि वह इतक है--किया जाता है' यहाँ 'किया जाना' रूप हेतु अपने साध्यभूत 25

मित्यत्व से विपरीत धनित्यत्व के साथ रहता है धौर सपक्ष आकाशादि में नहीं रहता । धतः विरुद्ध हेत्वाभास है ।

३. जो हेतु व्यक्तियार सहित (व्यक्तियारी) हो —साध्य के प्रभाव में भी रहता हो वह धनेकान्तिक हेत्यामास है। बैसे —प्राव्य प्रमित्य 5 है, क्योंकि वह प्रमेय हैं यहाँ श्रमेयारां —प्रमेयपता हेतु धनने साध्य — धनित्यत्व का व्यक्तियारी है। कारण, धाकासायिक विश्वक में नित्यत्व के साथ भी वह रहता है। धतः विश्वक से व्यावृत्ति न होने से धनेकान्तिक हेत्यामार है।

४. जिस हेतुका विषय —साच्य प्रत्यकावि प्रमाणों से बाधित हो वह 10 कालात्ययापविष्ट हेत्वाजास है। बंसे—'व्यक्ति ठव्ड है, क्योंकि वह पदार्थ है' यहाँ 'पदायंत्य' हेतु अपने विषय 'ठव्डपदन' में, को कि प्रतिक की गर्मी को प्रहण करने वाले प्रत्यक्ष से बाधित है, प्रवृत्त है। यतः प्रवाधित विषयता न होने के कारण 'थवायंत्य' हेतु कालात्ययापविष्ट है।

15 ४. विरोधी साथन जिलका मौजूब हो बह हेतु प्रकरण्यका प्रयवा सत्रित्तवक हेत्यात्सा है। जेले—जाब ब्रांतव्स है, क्योंकि बह नित्यवर्धगरित हैं यहाँ गित्यवर्धगरित हैं यहाँ गित्यवर्धगरित हैं। यह प्रतिपक्षी साधन कीत है? जाब नित्य है, क्योंकि बह प्रतिपक्ष के बगी है रहित हैं इस प्रकार नित्यता का साधन करना, 20 उसका प्रतिपक्षी साधन है। प्रत. प्रसरप्रतिपक्षता के न होने से 'नित्य-वर्धगरितव्य' हेत् प्रकरणस्वस हेत्यात्मात है।

इस कारण परिकरशत हेतु का सक्षण है। उनमें से किसी एक के न होने पर हेतुंक हेत्यामास होने का प्रसङ्ग झावेगा, यह ठीक हो कहा गया है। क्योंकि जो 'हेतु के तक्षण से रहित हाँ और हेतु के 25 समान प्रतीत होते हीं वे हेवामास हैं। पांक क्यों में के फिलो एक के 25 न होने से हेनुस्थण से रहित है धौर कुछ रूपों के होने से हेनु के समान प्रतीत होते हैं ऐसा बचन है।

नंपाधिकों के द्वारा माना गया हेतु का यह प्रीक्कपता लक्षण भी युक्तितक्कत नहीं है, क्योंकि पक्षवर्ग से शून्य भी कृतिका का उदय शक्त के उदयक्प साध्य का हेतु वैक्षा जाता है। मतः परिकक्षता 5 सम्यापित शेष से तहित है।

दूसरी बात यह है, कि नैयायिकों ने ही केवलान्ययी और केवलव्यतिरेकी इन योगों हेतुओं को पांवकपता के बिना भी गमक (बायक) इनीकार किया है। वह इस प्रकार से हैं—उन्होंने हेतु के तीन भेद माने हैं—? धन्त्रायव्यतिरेकी, २ केवलान्ययी और 10 ३ केवलव्यतिरेकी।

१. जनमें जो पांच रूपों से सहित है वह प्रत्यव्यव्यतिरोत है। ले—जब्ब प्रतिपद है, व्योक्ति इतक है—किया जाता है जो जो जो किया जाता है वह वह प्रतिपद है, जैसे पदा, जो जो प्रतिप्त नहीं होता वह यह किया नहीं जाता, जैसे—प्राकात, प्रीर किया जाता है यह शक्त, 15 हतिए प्रतिप्त ही हैं। यही शक्त की पत्त करके उसमें प्रतिप्तता हित को जा रही है। प्रतिप्तता के सिद करने में किया जाता है हि प्रतिप्तता के सिद करने में किया जाता है है। प्रतिप्तता के सिद करने में किया जाता है है। वह पजन्त शब्द का पांच है। प्रतः उसके प्रथममंत्र है। तपक प्रदाहिकों में रहने और विषय प्राप्त प्रतिप्तता प्रदाहिकों में रहने और विषय प्राप्त प्रतिप्तता प्रदाहिकों से रहने और विषय प्राप्त (प्रतिप्ता) विषय प्राप्त (प्रतिप्ता) वापन होने से प्रतर्शता प्रतिप्ता होने के कारण प्रत्यश्वात जाता होने से प्रसत्प्रतिपक्षात में विद्यान होने के कारण प्रत्यश्वात निक्षी है।

२. जो पक्ष और सपक्ष में रहता है तथा विपक्ष से रहित है वह 25

केवलान्ययों है। क्षेत्रे—'धवृष्ट (वृष्य-गय) धारिक कितो के प्रवृक्षत हैं, क्योंकि वे धनुमान से जाने वाते हैं। यो वो धनुमान के जाते जाते हैं वे के किती के प्रत्यक हैं, क्षेत्रे—धान साथि।' वहाँ 'धनुष्ट सारिक' एक हैं, 'कितो के प्रत्यक' ताथ्य है, 'धनुमान से जाना 5 जाना' हेतु हैं, 'क्षिन सार्वि सन्य चुटान हैं। 'धनुमान से जाना जाना हेतु पत्र बनाये गये 'धनुष्ट सारिक' में रहता है और तपक्ष किये श्वानि साथि हैं तहता है। सतः त्राव्यक्त सी र तपक्षात्वक है। तथा विक्या हो को हैं नहीं, क्योंक क्ष्त्री प्रत्यक्त साथि तथा के भीतर सा तिए हैं। इस कारण विच्याव्यावृत्ति है ही नहीं। कारण, 10 व्यावृत्ति स्वर्षि (तोमा) को लेकर होती है भीर ध्यावृत्ति को स्वर्षि विषया है, यह यहाँ हैं नहीं। बक्तो क्ष्त्र सम्बद्धानिकों हैंकों तरह स्वस्त्रमा वारिष्ठ ।

३. जो पका में रहता है, विषका में नहीं रहता और सपका से रहित है यह हेतु संवक्त्यातिको है। जेंगे—-जिल्ला शरीर कोल-15 सिहल होना चाहिए, क्योंक वह प्राणादि साला है। जो को जोते साहित नहीं होता कह यह प्राणादि साला गहीं होता, जेंते—लोफ (मिट्टी का केला) । यहाँ 'जिल्ला गरीर' पल है, 'जोबसहितत्व' साप्य है, 'प्राणादि' हेतु है और 'लोक्जाहिल' व्यातिस्कृत्याल है। 'प्राणावि' हेतु पक्तपुत 'जिल्ला गरीर' में रहता है और विषक्त 20 लोक्जाहिक व्याव्याह है—बहाँ यह नहीं रहता है। तथा सपका यहाँ है नहीं, क्योंक सभी पदार्थ पल और विषक्त क्षाव्यात हो। यो । वाली कला पहले की तरह कला सहित ।

इस तरह इन तीनों हेतुओं में झन्दसम्बतिरेकी हेतु के ही पांचकरता है। केवसानयी हेतु के विपक्षम्यावृत्ति नहीं है और 25 केवलम्बतिरेकीने सपक्षतस्य नहीं है। झतः नैवाधिकोले सतानु सांर हो पांचक्य हेतुका सक्षण झब्याप्त है। पर अन्यवानुष्पत्ति संभी (केवलान्वयी मादि) हेतुमाँ में ब्याप्त है—रहती है। इसस्विय उसे ही हेतुका तक्षण मानना ठीक है। कारण उसके बिना हेतु सपने साध्यका गमक (ज्ञापक) नहीं हो सकता है।

को यह कहा गया या कि 'श्वतिद्ध शादिक पौच हेलागासोंके 5 विवारण करनेके लिये पाँव कर हैं, वह ठीक नहीं हैं; क्योंकि प्रन्यपा- नृपर्पति शिक्षिटक पति निवस्तवना ही, को हमने हेतुलका माना है, उन शिवद्धादिक हेलागासोंका निराक्तक करनेवाला सिद्ध होता है। तालपाँ यह कि केवल एक धन्यपानुपर्यत्तको ही हेतु का सक्षण मानने से प्रसिद्धादिक सभी वीचों का वारण हो जाता है। 10 वह इस प्रकार से है:—

जो साध्य का प्रविजाभावी है—साध्य के होने पर ही होता है धौर साध्य के बिना नहीं होता तथा जिक्क्यपथ को प्रस्त है प्रवंति जिसका ताल हो चुका है वह हेतु है, क्योंक 'जिक्क्य साध्य के साथ प्रविज्ञास निर्म्वत है वह हेतु हैं, क्योंक 'जिक्क्य साध्य के साथ प्रविज्ञास निर्मित है वह हेतु हैं। सम्बन्धी प्रतिन्तरता निर्म्व करने के लिये जो 'बलु इन्द्रियका विक्य' हेतु बोला जाता है वह साद का सक्क्य ही नहीं है। प्रवांत साममें कल इन्द्रिय की विक्याता है नहीं है। स्वांत साममें कल इन्द्रियक की विक्याता है नहीं है। सम्बन्धा है हो सकता है है यह उसमें प्रवादान प्रवीदा कर्यात है है तब उसमें प्रत्यातान प्रवीदा कर्यात है है राज्यात सम्बन्ध है हो सकता है है यह प्रतिक्र के हो हो सकता है है यह प्रतिक्र हो स्वाच होने से हो क्याता है। प्रतः साध्य के साथ प्रविज्ञाभाव का निक्क्य न होने से ही प्रवाद होने के साथ प्रविज्ञाभाव है, न कि पशार्थना के प्रमाय होने से। कारण, पशार्थना के हिना भी कृतिकोदयादि होयाँ की उस्त प्रत्यावपृत्यतिक कर हैन से ही प्रवेतु—सम्बन्ध हेतु कहा गया है। और 25 स्वाच को प्रतः हो की ही प्रवेतु—सम्बन्ध हेतु कहा गया है। और 25 स्वच को स्वच को हो की ही प्रवेतु स्वच की स्वच स्वच होने की ही प्रवेतु स्वच की उस्त प्रत्यावपृत्यतिक होने की स्वच की हो की स्वच स्वच होने की सी प्रवेतु सी की स्वच की हो की साथ होने की सी साथ होने की साथ साथ होने की साथ साथ होने की साथ होने ही साथ होने ही साथ होने होने होने होने ही साथ होने ही साथ होने ही साथ होने ही साथ होने ही होने ही होने ही साथ होने ही होने ही साथ होने ही होने ही होने ही साथ होने ही हो होने ही होने ही होने ही हो हो हो हो हो है हो हो है हो

विषद्धाधिक हेत्वामातो में सन्ययानुपर्यात का सभाव प्रकट हो है। क्योंकि त्यव्य ही विषद्ध, व्यविवारी, वाधित्वव्य और सहप्रतिपत्त के स्विवारामात्र का निष्क्य नहीं है। इसलिए क्या हेतु के सन्ययानुप-पन्तव का सोध्य देश में निष्कय है कही सन्यक् हेतु है इससे भिन्त 5 हैत्यामात् है, यह ति द्वा हो या ।

दूसरे, 'गमं में स्थित मंत्री का पुत्र क्याम (काला) होना चाहिए, क्योंकि वह मंत्री का पुत्र है, प्राय सौजूब मंत्री के पुत्रों को तरह।' यहाँ हेस्साभास के स्थान में भी बौदों के जंकप्य कीर नैया-विकों के पाञ्चकप्य हेतुसकाण की श्रांतिव्याप्ति है, इससिए जंकप्य 10 और पाञ्चकप्य हेतु का स्वाल गहीं है। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है —

प्रकार हु —

गंत्री के मौजूद पांच पुत्रों में कालेपन को देखकर मैत्री के गर्भस्य
पुत्र को भी— जो कि विवादम्सत है, पका करके उसमें कालेपन को
सिंद करने के लिए जो 'मंत्री का पुत्रपना' हेतु प्रपुक्त किया जाता

15 है वह हेलाभास है—सम्मक हेतु नहीं है, यह प्रसिद्ध ही है। बयोकि
उसमे गोरेपन की भी सम्भावना को जा सकती है। ब्रीर वह
सम्भावना 'कालेपन' के साथ 'मंत्री का पुत्रपना से प्रयामानुप्त्रपति का प्रसाद
स्वित्राभव ) न होने से होती है। सम्यान्यानुपत्रिक का सभाव
इस्तिस्द है कि कालेपन के साथ 'मंत्री का प्रमाव का सभाव

20 नियम है और न कमभाव नियम ।
किस घमं का किस घमं के साथ सहसाथ नियम—एक साथ होने का स्थमाव होता है यह उसका जायक होता है। प्रयोग—वह यस कताता है। बांगे शिशापाल का बुकाल के साथ सहसाथ नियम है, इससिए शिशापाल होने बुकाल को जनाता है। ग्रेर जिसका 25 जिसके साथ कमनाव नियम—कम से होने का स्थायहोता है वह

उंसको मान कराता है। जेसें — यूएँ का श्रीमं के बाद होने का निषक्षं है. इस्ति क्लोकरने ताल कराता है। प्रकृत में भौती के पुत्रकों हेन् का क्लोकरने ताल्य के साथ न तो सहमाव नियम है और न कमनाव नियम है जिससे कि 'मैंबो का पुत्रपना' हेन् 'कालेपन' साध्य का सान करारे।

यद्यपि विद्यमान मैत्री के पुत्रों वे 'कालेपन' और 'मैत्री का पुत्र-वन' का सहभाव है-वोनो एक साथ उपलब्ध होते हैं, पर बह सहभाव नियत नहीं है--नियमरूप मे नहीं है, क्योंकि कोई यदि यह कहे कि गर्भस्य पुत्र में 'मैत्री का पूत्रपत' तो हो, किन्त 'कालापन' न हो, तो इस प्रकार विपक्ष (व्यक्तिकारवाक्टा ) में 10 कोई बाधक नहीं है—उक्त व्यभिचार की शक्का को दूर करने बाला अनुकुल तकं नहीं है। अर्थात् यहाँ ऐसा तकं नहीं है कि 'यदि कालापन न हो तो मैत्री का पुत्रपन' भी नहीं हो सकता है' क्यो कि मैत्रीपुत्र में 'मैत्री के पुत्रपत' के रहने पर भी 'कालापन' सन्विष्ध है। क्रौर विपक्ष मे वाधक प्रमायो<del> स्प्रमिचारशङ्कानिवर्तक प्रवृक्</del>ल 15 तकों के बल से ही हेतु और साध्य में व्याप्ति का निश्वय होता है। तया ध्याप्ति के निश्चय से सहभाव ग्रमवा कमभाव का निर्णय होता है। क्योंकि "सहभाव और कमभाव नियम को अविनाभाव कहते हैं" ऐसा बचन है। विवाद में पड़ा हुआ पदार्थ बक्ष होना चाहिए. क्यों कि वह शिशपा (शीशम) है, जो जो शिशपा होती है वह वह बुक्ष 20 होता है । जैसे-जात जिल्ला वक्ष । यहां यदि कोई ऐसी व्यक्तिचार-शकु करे कि हेत (शिशया) रहे साध्य (बसला) न रहे तो सामान्य-विशेषभाव के नाश का असञ्जल्प बायक मौजूद है। बर्पात उस व्यभिचारशक्का को दूर करने बाला अनुकूल तर्क विक्रमान है। श्रीद वृक्षस्य न हो तो शिक्षपा नहीं हो सकती, क्योंकि वक्षस्य 25

सामान्य है और शिशपा उसका विशेष है और विशेष शामान्य के विना नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ सामान्य-विशेषभाव के भक्क होने का प्रसङ्ख्य बाधक मौजब है। किन्तु 'मैत्री का प्रतपन हो कालापन न हो' ऐसा कहने में (व्यभिचारशक्का प्रकट करने में) कोई बावक नहीं 5 है, ग्रर्थात्--जरु व्यभिचारशङ्का को दूर करने वाला कोई ग्रनु-कुल तकं -- कि यदि कालापन न हो तो मंत्री का पुत्रपन नहीं हो सकता है- नहीं है, क्योंकि गोरेपन के साथ भी मंत्री के प्रत्रपन का रहना सम्भव है। भतः 'मंत्री का पुत्रपन' हेतु हेत्वाभास ही है। धर्यात्-वह सन्दिग्धानैकान्तिक है । उसके पक्षधर्मता है, क्योंकि पक्ष-10 भूत गर्भस्य मैत्रीपुत्र में रहता है। सपक्ष किये गये मौजद मंत्रीपुत्रो में रहने से सपक्ष-सत्त्व भी है। धीर विपक्ष गोरे चंत्र के पुत्रों से व्यावृत्त होने से विषक्षव्यावृत्ति भी है। कोई बाधा नहीं है, इस-लिए ब्रदाधितविष्यता भी है, क्योंकि गर्भस्य पुत्र का कालापन वि.सी प्रमाण से बाजित नहीं है। श्रासत्प्रतिपक्षता भी है, क्योंकि 15 विरोधी समान बल बाला प्रमाण नहीं है। इस प्रकार 'मंत्री के पुत्रपन' में पाँचों रूप विद्यमान हैं। तीन रूप तो 'हजार में सौ' के न्याय से स्वयं सिद्ध हैं। अर्थात्—जिस प्रकार हजार में सौ आ ही जाते हैं उसी प्रकार सैत्री पूत्रपन में पाँच रूपों के दिखा देने पर तीन रूप भी प्रदर्शित हो जाते हैं।

## ग्रन्यथानुष्पत्ति को ही हेत्-लक्षण होने की सिद्धि---

यहां यदि कहा जाय कि क्षेत्रत पांचरुपता हेतु का तकण नहीं है, किन्तु प्रयायानुष्पति से विशिष्ट ही पांचरुपता हेतु का लक्ष्य है। तो उसी एक सम्यापनुष्पति को ही हो तु का काषण मानिहे; क्योंकि प्रयायानुष्पति के प्रभाव में पांचरुपता के हहने पर भी 25 'संत्री का पुत्रपत' सादि हेतुओं में हेतुता नहीं है और उसके शङ्कास-

में पौचरूपताके न होने पर भी 'कृत्तिकोदय' झादि में हेतृताहै। कहानी है:---

> "ग्रन्थथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्॥" [

जहाँ प्रत्यवानुष्पति है वहाँ तीन रूपों के मानने से क्या ? ब्रीर 5 बहाँ म्ययवानुष्पति नहीं है वहाँ तीन रूपों के प्रद्भाव से भी क्या ? ताल्पर्य यह कि जैरूप्य प्रत्यवानुष्पति के बिना प्रतिमत कल का सम्पादक नहीं है—व्यर्ष है। यह जैरूप्य को मानने वाले बाँढों के लिए उत्तर है। और पांव रूपों को मानने वाले वैयाधिकों के

"श्रन्यथानुपपन्नत्वं यत्र किं तत्र पञ्चिभः।

लिए तो निम्न उत्तर है:---

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र कि तत्र पञ्चभिः ।।"[प्रमाणप० पृ० ७२]

जहाँ प्रस्पपानुपरित है वहाँ पांच क्यों के मानने से क्या? और जहाँ प्रस्पपानुपरीत नहीं है वहाँ पांच क्यों के सद्भाव से भी क्या? नतसब यह कि प्रस्पपानुपरित के बिना पांच क्य सर्वपा प्रस्पवा-15 सिंद्य हैं—निकल हैं—

हेतु के भेदों और उपभेदों का कवन---

यह प्रत्यवानुपर्यात के निष्कयरूप एक लक्षण वाला हेतु संकोप में दो तरह का है— १ विधिक्प ग्रीर २ प्रतिवेषक्ष । विधिक्ष हेतु के भी दो भेद हैं— १ विधिसायक ग्रीर २ प्रतिवेष- 20

धन्यथानुपपन्तत्वं रूपैः कि पञ्चभिः कृतम् । नान्यथानुपपन्तत्व रूपैः कि पञ्चभिः कृतम् ॥

१ यह कारिका प्रमाण-परीक्षा में कुछ परिवर्तनके साथ निम्न प्रकार उपसब्ध है:---

सायक । इतमें हे पहेंसे विश्वतायक के सनेक फ़्रेस हूँ—(१) कोई सार्यक्ष्म है, सेनि—'यह प्रदेश धानियाता है, क्योंकि सुप्रवाला सम्बद्धा नहीं हो सकता यहां 'यूम' कार्यक्ष हेतु है। कारण, यूम आणि का कार्य है सीर यह उसके विना न होता हुमा सीन का जान कारत 5 है। (२) कोई कारणक्य है, जेसे—'वर्या होगी, क्योंकि विशेष बादल प्रत्याया हो नहीं सकते' यहां 'विशेष बादल' कारण हेतु हैं। स्थोकि विशेष बादल क्यां के कारण है धीर प्रयोग कार्यमून वर्षा का अंग्रेष कराते हैं.

शब्दा — कार्य तो कारण का जाएक हो सकता है, क्यों कि

10 कारण के जिला कार्य नहीं होता । किन्तु कारण कार्य के सन्तव में
भी सम्भव है, जेले — चून के जिला भी धर्मन देखी जाती है। स्वतर्व सम्भव पून की पणक नहीं होती। धर्म कारणहेतु को मानना धीक नहीं है?

ठीक नहीं है ?

समाधान—महीं, जिस कारण की शक्ति प्रकट है—प्रप्रतिवृत्त

15 है वह कारण कार्य का व्यक्तियारी नहीं होता—निवस के कार्य का जनक होता है। क्षत ऐसे कारण को कार्य का जारक होता हो। क्षत ऐसे कारण को कार्य का जारक होता हान नहीं है। (३) कोई क्षित्रीयक्ष्य है, बेसी- "यह कृत है, बेसीक शिश्ता ध्रम्पता हो नहीं सकती।' यहां 'शिश्तापा' विशेष क्षय हेतु है। क्षांकि शिश्तपा कृतिश्रावेष है, यह क्षपने सामाय20 भूत कृत का सापन कराती है। कारण कृत्विवेष कृत्वसामाय20 मूत कृत का सापन कराती है। कारण कृत्विवेष कृत्वसामाय20 मूत कृत का सापन कराती है। (४) कोई पूर्वचर है, की—"एक मुकुर्त के बाद शकट का जवब होगा; क्षांकि हिसका का जवब ध्रमाया हो नहीं सकता।' (यहां हासिका का जवब' भूववर हेतु है, क्षांकि हिसका के जवब के बाद सुकुर्त के क्षांज में निवस से सकट

25 का जवब होता है। कीर इसकिए कृतिका का जवब उत्पा पूर्वचर हेत

होता हुआ शक्ट के जबय को जनाता है। (४) कोई उत्तरप्तर है, कोई—एक मूहर्स के पहले अर्पणका उबय ही कुक्स; क्योंक इस तमय हारिशक का उबय ज्याचा हो नहीं तकता यहाँ 'कृतिशक का तथय उत्तरप्तर हेतु है। कारक, हारितक का उबय अर्पण के उदय के बाद होता है और इत्तिष्ट् वह उत्तका उत्तरप्तर होता हुआ उत्तको 5 जनाता है। (६) कोई तह्वपर है, जेते मातृत्विङ्ग (विजीदा नीज़) कथवान् होना चाहिए, क्योंक रतवान् प्रत्यया हो नहीं सकता' यहाँ तहता है। कारण, रत नियम ने कथ का सहवारी है—साथ में रहने वाना है और इत्तिष्ट वह उत्तके प्रभाव मे नहीं होता हुआ उत्तका तापन करता है।

इन उदाहरणों से सद्भावकण ही धाम्याधिक साम्य को लिख करने बाले पूजादिक सामन सद्भावकण ही हैं। इसलिए ये सब विधानायक विधिक्य होते हैं। इन्हों को प्रविच्छोपनान्य कहते हैं। इस प्रकार विधिक्य होते के यहले भेर विधिनायक का उदाहरणों द्वारा निकल्ण किया।

दूसरा मेद निर्वेषसायक नायका है। विस्दोपसम्मि भी
उसी का दूसरा नाम है। उसका उदाहरण इस प्रकार है—'इस
श्रीय के मिण्यास्व नहीं है, क्योंकि झास्तिकता प्रस्तवा हो नहीं
सकती'। यहां भास्तिकतां निर्वेषसायक हेतु है, क्योंकि झास्ति-कता तर्वक तिरमार के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वार्थों के मदालक्प है। 20
वह श्रदान कियास्व वाले (स्पियादृष्टि) श्रीय के नहीं ही सकता,
इससिए वह विवक्तित श्रीय में मिष्यास्व के झमाब को सिद्ध करता
है। अथवा, इस हेतु का दूसरा उदाहरूष वह है—'व्यानु में सक्ता
प्रकार नहीं है, क्योंकि झनेकारलास्वता श्राप्या हो नहीं
सकतीं यहाँ 'क्योंकालास्वकता' नियंबसायक हेत हैं। क्यान्य. 25 क्रनेकास्तास्मकता वस्तु में प्रवाधितरूप से प्रतीत होती है और इस-लिए वह बौद्धाविकत्पित सर्वथा एकान्त के प्रभाव की प्रवश्य सिद्ध करती है।

शक्का—यह अनेकान्तात्मकता क्या है, जिसके बल से बस्तु में 5 सर्वेषा एकान्त के अभाव को सिद्ध किया जाता है ?

समाधान—सभी जीवादि वस्तुयों में जो भाव-प्रभावरूपता एक-प्रनेकरूपता और नित्य-प्रनित्यरूपता इत्यादि प्रनेक यम याथे जाते हैं उसी को प्रनेकात्तात्मकता प्रथम प्रनेकात्तरूपता कहते हैं। इस तरह विधरूप हेत का दिवस्तान किया।

गि प्रतिषेवसण हेतु के भी दो भेड हैं— १ विविसायक धौर २ प्रतिषेवसायक । उनमें विविसायक का उदाहरण इस प्रकार है— 'इस जीव में सम्प्रक्त हैं, प्रयोक्ति मिम्पा क्रिमिनेका नहीं हैं।' यह प्रतिषेवकप हेतु हैं और वह सम्प्रवादों के सद्भाव को साथता है, इसिलए वह प्रतिषेवकप विवि- 15 साथक हेतु हैं।

दूसरे प्रतिषेषस्य प्रतिषेषतायक हेतु का उदाहरण यह हे—
'यहां चुर्जा नहीं है, क्योंकि स्रानि का सभाव है।' यहां 'प्रतिन का सभाव है।' यहां 'प्रतिन का सभाव' स्वयं प्रतिवेषस्य है और वह प्रतिषेषस्य ही युम के सभाव को सिंद करता है, इसलिए 'स्पिन का सभाव' प्रतिवेष20 क्य प्रतिवेषसायक हेतु है। इस तरह विधि स्नौर प्रतिवेषस्य से यो प्रकार के हेतु के कुछ अमेरों का उदाहरण द्वारा वर्णन किया। विस्तार से परीकानुक से जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त सक्या वाले ही हेतु साध्य के गमक हैं, स्वयं नहीं। स्वयंत—को सम्यायनुपपति लक्षण वाले गहीं हैं से साध्य के गमक नहीं हैं, क्योंकि
25 के हेत्यासात हैं।

हेल्बामास का लक्षण और उनके भेद--

हेत्वाभास किन्हें कहते हैं ? जो हेतु के लक्षण से रहित हैं, किन्तु हेतु जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। वे चार प्रकार के हैं— १ प्रसिद्ध, २ विरुद्ध, ३ धर्नकान्तिक और ४ धर्मकञ्चिकर ।

- (१) प्रसिद्ध—निसकी साम्य के साथ क्याप्ति प्रनिविक्त है 5 वह प्रसिद्ध हेलाभारत है। हेलु की यह प्रतिविक्तता हेलु के स्वरूप के प्रमान का निश्चय होने से धोर स्वरूप में साम्य होने से होती है। स्वरूप में सहस्य होने से होती है। स्वरूप में सहस्य से सन्वेद्ध में स्वरूप हैं सु सिन्स्यासिद्ध है। कारण, उसके स्वरूप में स्वरूप हैं हैं।
- (२) विषद्ध—िनस हेतु की साध्य से विषद्ध (साध्याभाव) के साथ व्याप्ति हो वह विषद्ध हेलाभास है। जैसे—प्रश्नव प्रधारणमन-कोल है, क्योंकि किया जाता हैं यहाँ 'फिया जाना' हेतु को व्याप्ति 20 प्रधारणमनप्ताति से विषद्ध परिणमनशीसता के साथ है। प्रतः वह विषद्ध हेलाभास है।
- (३) धर्नकान्तिक जो पक्ष, सपक्ष और विपक्ष में रहता है वह प्रनंकान्तिक हेत्वाभास है। वह दो प्रकारका है----१ निविचत-विपक्षवृत्ति और २ शक्कितविपक्षवृत्ति । उनमें पहले का उदाहरण 2.5

यह है---'यह प्रदेश चूनवाला है, क्योंकि वह ग्रान्तिवाला है।' वहाँ 'म्रान्न' हेतु पक्षभूत सन्दिग्ध धूमवाले सामने के प्रदेश में रहता है और सपक्ष घूम वाले रसोईघर में रहता है तथा विपक्ष घूमरहित रूप से निश्चित अञ्चारस्वरूप ग्रानि वाले प्रदेश में भी रहता है, 5 ऐसा निश्चय है। श्रतः वह निश्चितविषक्षवृत्ति श्रनेकान्तिक है। बूसरे शक्कितविपक्षवृत्ति का उदाहरण यह है---'गर्भस्य मैत्री का पुत्र क्याम होना चाहिए, क्योंकि मैत्री का पुत्र है, मैत्री के दूसरे \_ पुत्रों की तरह यहाँ 'मैत्रो का पुत्रपना' हेतु पक्षभूत गर्भस्य मैत्री के पुत्र में रहता है, सपक्ष दूसरे मैत्रीपुत्रों में रहता है, ग्रीर विपक्ष 10 ब्राज्याम-गोरे पुत्र में भी रहे इस शाक्का की निवृत्ति न होने से ब्रावित् विपक्ष में भी उसके रहने की शब्दा बनी रहने से वह शब्दितविपका-बित्त है। शक्तितविपक्षवित्त का दूसरा भी उदाहरण है--- 'बरहन्त सर्वज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे वक्ता हैं, जैसे--'रब्यापुरुव'। यहाँ 'वक्ता-पन' हेतु जिम प्रकार पक्षाभूत बरहन्त में झौर सपक्षाभृत रण्यापुरुष 15 में रहता है उसी प्रकार सर्वज़ में भी उसके रहने की सम्भावना की जाय, क्योंकि वक्तापन और ज्ञातापन का कोई विरोध नहीं है। जिसका जिसके साथ विरोध होना है वह उस वाले में नहीं रहता है ग्रीर बचन तथा ज्ञान का लोक में विरोध नहीं है, बल्कि ज्ञान वाले (ज्ञानी) के ही वचनों में चतराई ग्रथवा सन्दरता 20 स्पष्ट देखने में ब्राती है। ब्रतः विशिष्ट ज्ञानवान सर्वज्ञ में विशिष्ट वक्तापन के होने में क्या झापत्ति है ? इस तरह बक्तापन की विपक्ष-भूत सर्वज्ञ में भी सम्भावना होने से वह शिक्कृतविपक्षवृत्ति नाम का धर्नकान्तिक हेत्वाभास है।

(४) श्रकिञ्चिकर—जो हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें शप्रयोजक— 25 ग्रसमयं है उसे ग्रकिञ्चिक्तर हेत्वाभास कहते हैं । उसके दो भेद हैं-- १ सिद्धसाधन और २ बाबितविषय । उनमें पहले का उदाहरण यह है-- 'शब्द ओन्नेन्द्रिय का विषय होना चाहिए, क्योंकि वह शब्द हैं। यहाँ 'श्रोत्रेन्द्रिय की विषयता' रूपसाच्य शब्द में श्रावण-प्रत्यका से ही सिद्ध है। ब्रतः उसको सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया गया 'शब्दपना' हेतु सिद्धसाधन नाम का 'स्रकिञ्चित्कर 5 हेत्वाभास है । बाधितविषय नामका स्नकिञ्चितकर हेत्वाभास ग्रनेक प्रकार का है। कोई प्रत्यक्षवाधितविषय है। जैसे-धानि धनुष्य- ठंडी है, क्योंकि वह द्रव्य है'। यहाँ 'द्रव्यस्व' हेतु प्रत्यका-बाधितविषय है। कारण उसका जो ठंडापन विषय है वह उष्णता-ग्राहक स्पर्शनेन्त्रिय जन्य प्रत्यक्ष से बाधित है। ग्रर्थात्--ग्राग्नि को 10 छूने पर वह उष्ण प्रतीत होती है, ठंडी नहीं। स्रत: 'ब्रब्यस्व' हेतु कुछ भी साध्यसिद्धि करने में समर्थन होने से प्रकिञ्चित्कर है। कोई अनुमानबाधितविषय है। जैसे—'शब्द ग्रपरिणामी है, क्योंकि वह किया जाता है' यहां 'किया जाना' हेत 'शब्द परिणामी है, क्योंकि वह प्रमेय हैं' इस ग्रनुमान से बाधितविषय है । इस- 15 लिये वह प्रनुमानवाधितविषय नामका प्रकिञ्चित्कर हेत्वाभास है । कोई आगमबाधितविषय है । जैसे-- धर्म परलोक में दु:ख का देने बाला है, क्योंकि वह पुरुष के झाश्रय से होता है, जैसे---ध्रधमं' यहां 'धर्म सुख का देने बाला है' ऐसा धागम है, इस भ्रागम से उक्त हेतु बाबितविषय है। कोई स्वववनबाबितविषय है। 20 जैसे--मेरी माता बन्ध्या है, क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता है। जिसके पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता है वह बन्ध्या कही जाती है, जैसे-प्रसिद्ध बन्ध्या स्त्री। यहाँ हेत् ग्रापने बचन से बाधितविषय है, क्योंकि स्वयं मौजद है और माता भी मान रहा है फिर भी यह कहता है कि 25 . मेरी माता बन्ध्या है । ग्रतः हेतु स्ववचनवाचितविषय नामका

स्रकिञ्चितकर हेत्वाभात है। इसी प्रकार और भी प्रकिञ्चितकर के भेंचे स्वयं विचार लेना चाहिए। इस तरह हेतु के प्रसङ्घ से हेत्वाभाकों का निरूपण किया।

# उदाहरण का निरूपण---

यद्यपि व्यत्पन्न ज्ञाता के लिए प्रतिज्ञा और हेत ये दो ही अब-धव पर्याप्त हैं तथापि ध्रव्यूत्पन्नों के ज्ञान के लिए उदाहरणादिक की भी ग्राचार्यों ने स्वीकृत किया है। यथार्थ वृष्टान्त के कहने को उदा-हरण कहते हैं। यह दृष्टान्त क्या है? जहाँ साध्य धौर साधन की व्याप्ति दिखलाई (जानी) जाती है उसे दष्टान्त कहते हैं। स्रौर 10 साध्य--- अग्नि आदिक के होने पर ही साधन--- चुनादिक होते हैं तथा उनके नहीं होने पर नहीं होते हैं, इस प्रकार के साहचर्यकप साध्य-साधन के नियम को व्याप्ति कहते हैं। इस व्याप्ति को ही साध्य के बिना साधन के न होने से अविनाभाव कहते हैं। बादी और प्रति-बादी की बद्धिसाम्यता को व्याप्ति की सम्प्रतिपत्ति कहते हैं भीर 15 यह सम्प्रतिपत्ति (बुद्धिसाम्यता) जहाँ सम्भव है वह सम्प्रतिपत्ति प्रदेश कहलाता है, जैसे--रसोईशाला आदि ग्रथवा तालाव आदि । क्योंकि वहीं 'समादिक के होने पर नियम से ग्रान्यादिक पाये जाते हैं और ग्रान्यादिक के ग्रभाव में नियम से घुमादिक नहीं पाये जाते' इस प्रकारकी सम्प्रतिपत्ति-वृद्धिसाम्यता सम्भव है। उनमें 20 रसोईशाला बावि प्रन्वपवृष्टान्त हैं, क्योंकि वहां साध्य ग्रीर साधन के सञ्जावरूप भन्वयबृद्धि होती है। भौर तालाब आदि व्यतिरेकवृष्टान्त हैं, क्योंकि वहाँ साध्य ग्रौर साधन के ग्रमावरूप व्यतिरेक का ज्ञान होता है। ये बोनों ही बुष्टान्त हैं, क्योंकि साध्य धौर साधनरूप धन्त-- अर्थात् धर्म जहां देखे जाते हैं वह दृष्टान्त 25 कहलाता है, ऐसा 'बुष्टाग्त' शब्द का भ्रवं उनमें पाया जाता है।

इस उपयुंका इस्टामा का जो सम्यक् वकन है— समीग है वह उदा-हरण है। केसल 'वमा' का नाम उदाहरण मही है, कियु इस्टास-रूप तो वो बचन-प्रोमो हे वह उदाहरण है। केसे— प्यो को युव-याला होता है वह यह स्रिन वाला होता है, जैले— रक्षोई बर, भीर नहीं स्रीन नहीं है वहीं यूज भी नहीं है, जैले— रक्षास्व '5 इस उदाह के स्वाप के साथ ही दुष्टामा का बृद्यालक्य से प्रतियादन होता है।

उदाहरण के प्रसङ्क से उदाहरणाभास का कथन-

जो उदाहरण के सक्षण से रहित है किन्तु उदाहरण जंसा प्रतीत होता है वह उदाहरणानास है। उदाहरण के सक्षण की रहितता 10 (प्रभाव) से तरह से होती है—१ कृष्टाल को सम्बक् ववन न होना और २ को कृष्टाल नहीं है उसका सम्बक् वचन होना। उनमें पहले का उदाहरण इस प्रकार है—'जो जो धरिन बाला होता है वह वह यूम बाला होता है, जेते—रसोईयर। जहीं जून नहीं है वह वह यूम बाला होता है, जेते—स्तावर 'इस तरह व्याप्य 1 और व्याप्य का विपरीत (उस्टा) कवन करना बुखाल का झस- स्मावचन है।

शक्का —व्याप्य ग्रौर व्यापक किसे कहते हैं ?

समाधान—साहबर्ध नियमक्य व्याप्ति क्रिया का वो कर्म है
उसे व्याप्य कहते हैं, क्योंकि 'विं पूर्वक 'धाय्' पातु से 'कर्म' 2
अपं में 'ध्यत्' प्रस्यय करते पर 'व्याप्य' शब्द निव्यन होता है।
तारपं यह कि 'जहां जहां धूम होता है वहां बहां प्रमिन होती हैं
इस प्रकारके साथ रहने के नियम को बगायित कहते हैं, और
इस व्याप्ति का जो कर्म है—विषय है वह व्याप्य कहनाता
है। वह व्याप्य यूनाविक है, क्योंकि धूमाविक बहुष्यायि के हारा .--

व्यास्त (कियस ) किये जाते हैं। तथा इसी व्याप्ति कियाका को कर्ता है उसे व्यापक कहते हैं, क्योंकि 'वि' पूर्वक 'वाप्' बातु से कर्ता क्षर में 'जून' प्रत्यस करते पर 'व्यापक 'तावस हिता है। वह व्यापक अन्यादिक हैं। इसीलिए क्षित सूम को व्याप्त करती कहीं पून होता है वहाँ वहां क्षर्ति करती कहीं पून होता है वहाँ वहां क्षर्ति क्षर्ति करते होती हैं। कियु सुप बाले सब स्थानों में नियम से क्षरित पायो जाती है। कियु सुप बाले सब स्थानों में नियम से क्षरित पायो जाती है। कियु सुप बाले को चंता व्याप्त नहीं करता, क्योंकि क्षराप्त पत्र वाला पून क्षरित की ना मी रहती है। कारफ, जहां 'अित है वहीं नियस से सुप्त भी हैं ऐसा सम्यन नहीं है

शक्का — यूम गीले ईम्बन वाली ग्रामि को व्याप्त करता ही है। प्रयात वह उसका व्यापक होता है, तब ग्राप केसे कहते हैं कि यूम ग्रामि का व्यापक नहीं होता?

सवाधान—पीते ईन्धनवाली धर्मिन का पूम को व्यावक प्रानता हमें इट्ट है। क्योंकि जिस तरह 'जहां जहां ध्रविच्छिनमूल पूम 15 होता है वहां वहां जांना होती हैं यह सम्भव है उसी तरह जहां जहां गील ईन्जन वाली ध्रमिन होती है वहां वहां चूम होता हैं यह भी सम्भव है। किन्तु धर्मिनसामान्य कृत-विशेष का व्यावक हो है—व्याय नहीं; कारण कि पर्यंत धर्मिन वाला है, क्योंकि वह पूम वाला हैं इस धर्ममान में धर्मिन-सामान्य की ही चर्चेक्या होती हैं 20 प्रारंभन वाली घर्मिन या महानसीय, चलवीय और गोरक्षेत्र वाली घर्मिन या महानसीय, चलवीय धर्म धर्मिन का व्यावक नहीं है, प्रपित्त धर्मिन की नहीं। इसलिय चूम धर्मिन का व्यावक नहीं है, प्रपित्त धर्मिन होता है, खेले—रलोई का घर' इस प्रकार दुष्टान्त का सम्मक् वचन बोलना चाहिए। किन्तु 25 इसले विपरीत चचन बोलना चाहिए। हो इस तरह यह क्सान्यक् प्रकारक प्रान्यक पृथ्यान्तामास (धनका उदाहरणाभास) है। क्यांतिरुक्तव्याप्ति में तो क्यांत्रक—क्षान्यादिक का क्षांत्रक क्यांत्रक किता है। क्यांत्रक—क्षान्यादिक का क्षांत्रक क्यांत्रक होता है। क्षांत्रक क्षांत्रक का क्षांत्रक क्यांत्रक होता है। क्षांत्रक क्षांत्रक है। क्षांत्रक क्षांत्रक है। क्षांत्रक क्षांत्रक है। क्षांत्रक करता क्षांत्रक वक्षांत्रक क्षांत्रक उदा-हरणाभास है। 'पद्मांत्रक करता क्षांत्रक क्षांत्रक क्षांत्रक उदा-हरणाभास है। 'पद्मांत्रक क्षांत्रक क्षां

सङ्का — गासंस्य मंत्री का पुत्र स्थान होना चाहिये, क्योंकि वह मंत्री का पुत्र है, जो जो मंत्री का पुत्र है वह स्थान है, जैसे उसके दूसरे पुत्र हे प्रमुं हत्यांसि अनुमानस्थीन में धन्यपुर्व्यान्त स्वरूप पीव मंत्री कुतरे पुत्र हत्यां के प्रमुं स्थान है यहां वहां स्थानता है यहां वहां स्थानता है यहां वहां स्थानता है यहां कहां च्यानता नहीं है वहां वहां संबी का पुत्रपना नहीं है यह ध्यतिरोकस्थानित सम्भव है। प्रतः गासंस्य मंत्रीपुत्र क्यानता का सत्येह गीय है और द्वातिष्य यह अनुमान मी सम्भव, स्थानता का सत्येह गीय है और द्वातिष्य यह अनुमान मी सम्भव हो जावेगा— 20 धर्मात् वृद्धान्त का उपयुक्त लक्षण मानने पर संबीतनसरबहेतुक द्यानस्थानस्थ प्रसुत सम्भव ही स्थानम् कहा कावेगा, कारण कि उसके प्रस्थय पृथ्यान भी समीचीन प्रमुत्तान कहा कावेगा, कारण कि उसके प्रस्थय पृथ्यान भी समीचीन स्पृत्रान कहा कावेगा, कारण कि उसके प्रस्थय पृथ्यान भी समीचीन स्पृत्रान का उसके प्रस्थय पृथ्यान भी समीचीन स्पृत्रान को संवेष स्थान वृद्धान्त स्थानक ही है?

समाधान---नहीं; प्रकृत बृष्टान्त ध्रन्य विचार से बार्चित है। 25

वह इस प्रकार से है-साध्यरूप से माना गया यह स्थामतारूप कार्य ध्रपनी निष्यत्ति के लिए कारण की अपेक्षा करता है। यह कारण मैत्री का पुत्रपना तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके विना भी दूसरे पुरुषों में, जो मैत्री के पुत्र नहीं हैं, इयामता वेसी जाती है। चतः जिस 5 प्रकार कुम्हार, चाक श्रावि कारणों के बिना ही उत्पन्त होने वाले वस्त्र के कुम्हार आदिक कारण नहीं है उसी प्रकार मैत्री का पुत्रपना इयामता का कारण नहीं है, यह निश्चित है। अतएव जहां जहां संत्री का पत्रपना है वहां वहां इसामता नहीं है. किन्त जहां जहां इयामता का कारण विशिष्ट नाजकमं से सहित शाकादि ब्राहाररूप 10 परिणाम है वहां वहां उसका कार्यक्यामता है। इस प्रकार सामग्री-रूप विशिष्ट नामकर्म से सहित शाकादि ग्राहार परिणाम श्यामता का ब्याप्य है-कारण है। लेकिन उसका गर्भस्य मैत्रीपत्ररूप पक्ष में निश्चय नहीं है, बतः वह सन्दिग्धासिद्ध है। ग्रौर मैंग्री का पुत्रपना तो त्यामता के प्रति कारण ही नहीं है, इसलिए वह 15 श्यामतारूप कार्य का गमक नहीं है। अतः उपर्यक्त अनुमान सम्यक ग्रनमान नहीं है।

ंत्रो उपाधि रहित सम्बन्ध है यह ध्याप्ति है, और जो साधन-का प्रध्यापक तथा साध्य का ध्यापक है वह उपाधि हैं ऐसा किहीं (नेयापिकों) का कहना है। पर वह ठीक नहीं है, क्योंकि ब्याप्ति का 20 उक्त सलभ मानने पर प्रमाणांक्य दोष साता है। तार्स्य यह कि उपाधि का लक्षण ध्याप्तियदित है धीर ब्याप्ति का लक्षण उपाधिवादित है। यतः ध्याप्ति जब तिख हो जावे तब उपाधि तिख हो धीर जब उपाधि तिख हो जावे तब व्याप्ति तिख हो, इस तरह उपाधि रित सम्बन्ध को ध्याप्ति का तक्षण मानने में प्रध्योग्याध्य नावका 23 वीष प्रसक्त होता है। इस उपाधि का निराकरण काष्ट्रस्वकृतिका दे विस्तार से किया गया है। अतः विराम लेते हैं—उसका पुनः सण्डन यहाँ नहीं किया जाता है।

उपनय, निगमन ग्रीर उपनयाभास तथा निगमनाभास के लक्षण---

साधनवाल रूप से पक्ष की दृष्टाल के साथ साध्यता का कथन 5 करना उपनय है। बीसे—इसीसिए यह धूम वाला है। साधन को बेहिराते हुए साध्य के निक्षयरूप चचन को नियमन कहते हैं। जैसे—सूच बाला होने से यह प्रतिन वाला ही है। इन दोनों का ध्ययम-कम से—उपनय को जगह नियमन प्रोर नियमन की जगह उपनय का—क्यन करना उपनयाआस धोर नियमनामात है। प्रमुचान प्रमाण 10 समास्त हुछा।

#### ग्रागम प्रमाण का लक्षण---

प्राप्त के बचनों से होने वाले प्रश्नंतान को प्राप्त कहते हैं।
पहीं 'श्राप्त' यह सक्य है थीर हो स सकल लक्षण है। 'प्रश्नंतान'
को प्राप्त कहते हैं इतना ही यदि प्राप्त का लक्षण कहा जाय 15
ता प्रश्नाविक में प्रतिक्यात्ति है क्योंकि प्रस्थातिक मी प्रश्नं तान हैं। इसलिए 'प्रचनों ते होने वाले' यह पर—विकोषण दिया है। 'प्रचनों ते होने वाले' प्रश्नंतान को प्राप्त का सक्षण कहने में भी स्वेषणपुर्वक (जिसा किसी के) कहे हुए भ्राप्तनक वचनों ते होने वाले प्रचान तोये हुए पुष्य के सीर पालस साहि के सक्यों ते 20 होने वाले प्रचान तोये हुए पुष्य के सीर पालस साहि के वाक्यों ते ही इसलिए 'प्राप्त' यह विशेषण दिया है। 'प्राप्त के वचनों ते होने वाले जान को प्राप्त का लक्षण कहने में भी प्राप्त के वाक्यों को पुनकर वो धावण प्रस्था होता है उसमें लक्षण की प्रतिक्यात्ति प्रवाद — प्रयोजनार्थक है, क्योंकि 'ध्यं ही — तात्यर्थ ही वक्यों में है' ऐसा प्रावायंववन है। मतत्व यह कि यहां 'ध्वयं पद का वर्ष तात्यर्थ विवक्तित है, क्योंकि वचनों में तात्यर्थ हो होता है। इस तरह प्राप्त के वचनों से होने वाले वर्ष (तात्य्यं) ज्ञान को की 5 सामम का सक्षम कहा गया है वह पूर्ण निर्देख है। केंसे— "सम्पर्यतंत्रतानवारिणांग मोध्यागं." [व० पुट १-१] 'सम्पर्यवान, मन्यावान औत त्यत्यक्षांत्र व तांत्रों की एकता ( सहस्याव) मोक्ष का मार्ग है' इत्यादि वाक्यायंत्रान। सम्पर्यवानिक सम्पूर्ण कमों के क्षयक्य मोक का मार्ग क्यांत्र व्याप्त है—न कि 'बाग हैं। 10 कत्यूद मिन्न भिन्न का मार्ग है' इत्यादि वाक्यायंत्रान। सम्पर्यक्षांत्रांत्र का स्वाप्त हैं। प्रकार का सम्पर्यक्षांत्रान क्ष्या है। स्वाप्त हैं। स्वाप्त का मार्ग हैं। एक त्या क्ष 'वार्य' इस एक वाक के प्रयोग के तात्यर्थ से सिद्ध होता है। यही उक्त वाक्य का प्रवं है। और इती प्रयं से प्रमाण से संज्ञाविक की निवृत्तिक्य प्रभिति होती है।

### ग्राप्त का लक्षण---

15

प्राप्त किसे कहते हैं? जो प्रत्यक्षज्ञान से समस्त प्रयाणों का जाता (सर्वज) है और परमाहितोपवेशों है वह प्राप्त है। 'समस्त प्रवाणों का जाता' इत्यादि ही धान्त का लक्षण कहने पर खुतकेब- लियों में अतिव्यापित होती है, क्योंकि वे प्राप्य से सदस्त पदार्थों- 20 को जातने हैं। इतिलए 'प्राप्यक्रजान से सह विशोषण दिया है। 'प्रत्यक्षज्ञान से समस्त पदार्थों का जाता' हुतना ही प्राप्त का लक्षण करने पर सिडों में अतिव्यापित है, क्योंकि वे भी प्रययक्षज्ञान से हो सम्प्रण पदार्थों के जाता है, अतः 'परमहितापेदेशी' यह विजयन कहत है। परम्त हैत स्वेयन-मोक है और उस मोज के 35 उपदेश में ही परहल की पुस्तक्ष से प्रवृत्ति होती है, अन्य 25 उपदेश में ही परहल की पुस्तकष्ठ से प्रवृत्ति होती है, अन्य

विषय में तो प्रका के ब्रनुसार गोवाक्य से होती है। तिद्ध परमेंच्यी ऐसे नहीं हैं— से निश्चेयस का न तो मुख्यक्य से उपयेश केते हैं प्रति न गोवाक्य से, क्योंकि वे प्रमुप्येशक हैं। इसनिए 'परम-हितोपरेसी' विशोवण कहने से उनमें प्रतिक्यासित नहीं होती। प्राप्त के सद्भाव में प्रमाण पहले ही (हितोय प्रकाशमें) प्रस्तुत कर 5 प्रापे हैं। नैयाधिक प्राप्ति के हारा माने गये 'प्राप्त' सर्वक न होने से प्रमाणनास हैं—सच्चे प्राप्त नहीं हैं। प्रतः उनका व्यवच्छेय (निराकरण) 'प्रत्यक्षकान से सम्पूर्ण प्राची का ज्ञाता' इस विशेषण से ही हो जाता है।

शक्का — नैयायिकों के द्वारा माना गया धाप्त क्यों सर्वज 10 नहीं है?

समायान — नैयापिकों ने जिसे झारत माना है वह धरने जान का नाता नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ जान को अस्वसंवेदो — जानान्तरवैष्ठ माना गया है। दूसरी बात यह है कि उनके एक ही जान है उनको जानने वाला जानान्तर भी नहीं है। अस्वया उनके अभिमत बाना मां दें दें को जानने के लाग के स्वाप्त का प्रतक्ष आपेता और दो जान एक लाग हो नहीं सकते, क्योंकि सजातीय दो गुण एक साथ नहीं रहते ऐसा नियम है। अलः जब वह विशेषणभूत अपने जान को ही नहीं जानता है तो उस जानविधित्य आस्मा को (अपने को) कि "मैं सर्वेत हूँ" ऐसा केते बान सकता है? इस अकार जब यह बनात्सक है तब 20 असर्वेत ही है—सर्वेत नहीं है। और सुगतादिक सच्चे आप्त नहीं हैं, इसका विस्तुत निकरण आप्तमीनीसाविव्य — ज्यद्याती में भी- अकारकुर्वेय ने तथा अध्यक्ष हिल्ली में भीविद्यान्तर वामी ने किया है। अकारकुर्वेय ने तथा अध्यक्ष हिल्ली में भीविद्यान्तर वामी ने किया है। अकारकुर्वेय ने तथा अध्यक्ष हिल्लार नहीं किया या। वास्य का

लक्षण' दूसरे शास्त्रों में प्रसिद्ध है, इस कारण उसका भी यहाँ लक्षण नहीं किया जाता है।

द्वर्थ का लक्षण ग्रीर उसका विशेष कथन-

प्रमंकित कहते हैं? प्रतेकात को प्रमंकहते हैं। प्रमांत जो 5 अनेकात करूत है उसे प्रमंकहते हैं। यहाँ 'प्रमं यह लक्ष्य का निरंग्न है, उसी को अभिषेय अमीत कहते हैं। यहाँ 'प्रमं यह लक्ष्य का निरंग्न है, उसी को अभिषेय अमीत कहा जाने बाला भी कहते हैं। 'श्वनेकात' यह लक्ष्य का कथन है। जिसके प्रमान किया योज तो हैं उसे प्रनेकात कहते हैं। तात्ययं यह कि सामान्यादि धनेक वर्ष बाले 10 पदार्थ को अनेकात कहते हैं। तात्ययं यह कि सामान्यादि धनेक वर्ष बाले 10 पदार्थ को अनेकात कहते हैं। तात्ययं यह कि सामान्यादि धनेक वर्ष बाले पदार्थ भी का पदार्थ भी का प्रमान व्यवहार से विवयम्त सदुम परिणामात्मक 'प्रदर्ख' भी प्रमान प्रमान व्यवहार से विवयम्त सदुम परिणामात्मक 'प्रदर्ख' भी प्रमान प्रमान व्यवहार से विवयम्त सदुम परिणामात्मक 'प्रदर्ख' भावत् प्राप्त प्रमान व्यवहार से वात्य प्रमान कहते हैं। वह 'प्रदर्ख' स्मूल कम्मुणीवादि स्वरूप तथा 'प्रोर्ख सामा प्रमान कहते हैं। वह 'प्रदर्ख म्यूल कम्मुणीवादि स्वरूप तथा प्रतेकों में रहने वाला है। यदि वैता माना जाय तो प्रतेकों हुण्य प्राते हैं, जिन्हें दिगाग ने निम्न कारिका के डारा प्ररािक्त किया है:—

१ परस्पर में अपेक्षा रखने वाले परों के निरपेक्ष समूह को बाक्य कहते हैं। जैसे—'गाय का लाओं 'बहां 'लाय को' और 'लाओं ये दोनों पर एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं तमी वे विवक्षित अर्थ का बोध कराने में समये हैं तथा इस अर्थ के बोध में अन्य वाक्यान्तर की अपेक्षा नहीं होती इसलिए उक्त दोनों परों का समूह निरपेक्ष भी है।

२ प्रमेयकमलमालंण्डादिक मे ।

न याति न च तत्रास्ते न पश्चादस्ति नांशवत् । जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ।।

ग्रयात-वह गोत्वादि सामान्य शावलेयादि व्यक्तियों से यदि सर्वथा भिन्न, नित्य, एक ग्रीर भनेकवृत्ति है तो जब एक गी उत्पन्न हुई तब उसमें गोत्व कहाँ से भ्राता है ? भ्रन्यत्र से भ्रा नहीं सकता, 5 क्योंकि उसे निविश्रय माना है। उत्पन्त होने के पहले गोल्ब वहाँ रहता नहीं, क्योंकि गोत्व सामान्य भी में ही रहता है । अन्यवा, देश भी गौत्व के सम्बन्ध से गौ हो जायेगा। गोविष्ड के साथ उत्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य माना है, ग्रन्यथा उसके ग्रनित्यता का प्रसङ्घ धायना । ग्रंशवान है नहीं, क्योंकि उसे निरश स्वीकार किया 10 है। नहीं तो सांतरव का प्रसन्त प्रावेगा। यदि वह पूर्व पिण्ड को छोड कर नृतन गौमें प्राताहै तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्यों कि पूर्व पिण्ड का त्याग नहीं माना है। ग्रान्यथा पूर्व गोपिण्ड--गौ, झगौ --गोत्वशन्य हो जायगा, फिर उसमें 'गौ' व्यवहार नहीं हो सकेगा । इस तरह गोत्यादि सामान्य को व्यक्ति से सर्वया भिन्त, निस्य 15 भीर एक मानने में भ्रनेक विध दुषण प्रसक्त होते हैं। श्रतः स्थल भीर कम्बुपीवा भावि भाकार के तथा सास्ना भावि के देखने के बाद ही यह 'घट हैं' 'यह गौ हैं' इत्यादि सनगत प्रत्यय होने से सदज परि-णामरूप ही घटत्व-गोत्वादि सामान्य है और वह कथिन्वत भिन्न-स्मिन्न, नित्य-प्रनित्य और एक-प्रनेक रूप है। इस प्रकार के 20

१ 'नायाति' पाठान्तरम ।

२ कारिका का घथ्याथं यह है कि 'गोल्यादि सामान्य दूसरी गी में भ्रन्यप्रसे आता नहीं, न वहाँ रहता है, न पोछे पैदा होता है, न भंधोबासा है, भीर न पहलेके धपने भ्राथयको छोड़ता है फिर भी उसकी स्थिति है— वह सम्बद्ध हो जाता है; यह कैसी व्यसनसन्तित—कदाबहुपरम्परा है।'

सामान्य के बानने में उपर्युक्त कोई भी हुक्क नहीं घाता है। विशेष भी सामान्य की ही तरह 'यह स्कूल घट हैं' 'यह छोटा है' इत्यादि ब्यावृत्त प्रतोति का विकथपूत घटादि व्यक्तित्यस्य ही है। इसी बात की प्रतिक्रिय की प्रतिक्रमित महारक ने भी कहा है कि —''वह धर्ष 5 सामान्य बीर विशेषस्य हैं।'

परिणयन को पर्योप कहते हैं। उसके दो भेद हैं— ? सर्पपर्याय और ? व्याव्यनपर्याय। उनमें भूत और अविव्य के उसलेख रहित केवल वर्तमानकालीन वस्तुनकर को स्रायंपर्याय कहते हैं स्थान क्लानुमों में प्रतिक्षण होने वाली पर्यायों को स्थाययाय कहते हैं। 10 साथायों ने इसे ब्युन्तन नय का विषय माना है। इसी के एक देश को मानने वाले अणिकवादी बौढ हैं। व्यक्ति का नाम व्याव्यन्त है, और जो प्रवृत्ति-निवृत्ति में कारणमृत बात के ता हो साहित्य क्यांकिया-कारिता है वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति से पुक्त पर्याय को क्यंन्त-पर्याय कहते हैं। प्रयांत जो परायों में प्रवृत्ति और निवृत्ति जनक 15 जलानयन व्यक्ति वर्षायों जो परायों में प्रवृत्ति और निवृत्ति जनक कहते हैं। जैने— मिट्टी स्थादि का पिका, स्थास कोश, कुजूल, स्वट और क्याल व्यक्ति पर्याद है।

जो सम्पूर्ण इच्छ में व्याप्त होकर रहते हैं और समस्त पर्वायों के साथ रहते वाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। धार वे बस्तुतल, क्य, गण बार क्यों र स्था धार्य हैं। धार्यात वे गण वो प्रकार के हैं—? सामाय-गुण धीर २ विशेषण्या भी सभी इव्यों में द्वारत है वे सामाय-गुण ही र वे वस्तुतल, प्रमेचक धार्य हैं। तथा जो उसी एक हव्य में रहते हैं वे विशाया प्रकार के स्था के साथ स्था हैं। तथा जो उसी एक हव्य में रहते हैं वे विशाया के साथ भी विशाय हैं। तथा जो उसी एक हव्य में रहते हैं वे विशाया कर कर कर कर कर कर कर के साथ नहीं के साथ भी दिन हों वा साथ साथ हों रहते हैं। इसी क्षा प्रकार कर कर के साथ नहीं रहते हैं। इसी कि

लिये पर्यायों का गुणों से भेद है। ग्रामीत पर्याय सौर गुण में यही भेद है कि पर्यायं कमवर्ती होती है और गुण सहभावी होते हैं तथा वे ब्रष्य भीर पर्याय के साथ सर्वव रहते हैं। यद्यपि सामान्य और विशेष भी पर्याय हैं और पर्यायों के कथन से उनका भी कथन हो जाता है- उनका पुचक् कथन करने की आवश्यकता 5 महीं है, तथापि सङ्क्तेतलान में कारण होने और जुदा जुदा शब्द-व्यवहार होने से इस धागम प्रस्ताव में (धागम प्रमाण के निरूपण में) सामान्य और विशेष का पर्यायों से पुषक निर्वेश किया है। इन सामान्य श्रीर विशेषरूप गुण तवा पर्यायों का ब्राश्रय द्वव्य है। क्योंकि "जो गुण ग्रीर पर्याय वाला है वह ब्रब्थ है" ऐसा 10 माचार्य महाराज का ब्यावेश (उपवेश) है। वह ब्रम्य भी 'सस्व' अर्थात् सत् ही है; क्योंकि "जो सत्त्व है वह बच्च है" ऐसा धक-लक्क वेव का वचन है। इच्छ भी संक्षेप में हो प्रकारका है-जीव द्रव्य और ग्रजीय द्रव्य । ग्रीर ये दोनों ही द्रव्य उत्पत्ति, विनाश तथा स्थितिवान हैं. क्योंकि "जो उत्पाव, ब्यय ध्रौर ध्रौव्य 15 से सहित है वह सत है" ऐसा निरूपण किया गया है। इसका खुलासा इस प्रकार है:--जीब इस्य के स्वर्ग प्राप्त कराने वाले 'पुष्य कर्म ( देवगति, देवाय ग्रादि ) का उदय होने पर मनध्य स्व-भाव का विनाश होता है, दिख्य स्वभाव का उत्पाद होता है और चैतन्य स्वभाव स्थिर रहता है। जीव द्रव्य यदि मनुष्यादि पर्यायों 20 से सर्वया एकरूप ( ग्राभिन्न ) हो तो पूज्य कर्म के उदय का कोई फल नहीं हो सकेगा: क्योंकि वह सबैव एकसा ही बना रहेगा-मन्त्र्य स्वभाव का विनाश झौर देव पर्याय का उत्पाद ये भिन्न परिचमन उसमें नहीं हो सकतें। धौर यदि सर्वथा भिन्न हो तो पुष्पवान् --पुष्पकर्ता बूसरा होगा और फलवान् --फलभोनता बूसरा, 25 इस सरह पूज्य कर्म का उपार्कन करना भी व्यार्थ हो बायगा । परोप-

कार में भी जो प्रवृत्ति होती है वह अपने पुष्प के लिए ही होती है। इस कारण जीव द्वार को प्रवेशा ते अपने हैं और मनुष्य तथा वेव पर्योग्य को प्रयेशा के भई है, इस प्रकार निम्न निम्न नयों की दृष्टि से मेद और अपने के मानने में कोई विरोध नहीं है, दोनों प्रामाणिक 5 है—प्रमाणपुरत हैं।

इसी तरह मिट्टीरूप झजीब द्रव्य के भी मिट्टी के पिण्डाकार का विनाश, कम्बग्रीवा ग्रादि ग्राकार की उत्पत्ति ग्रौर मिट्टीरूप की स्थिति होती है। ग्रतः यह सिद्ध हुग्रा कि ग्रजीव द्रव्य में भी उत्पत्ति विनाश और स्थिति ये तीनों होते हैं। स्थामी समन्तभद्र 10 के मत का ग्रनुसरण करने वाले वामन ने भी कहा है कि समीचीन उपवेश से पहले के अज्ञान स्वभाव को नाश करने और आये के तस्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने में जो समर्थ धारमा है वही शास्त्र का ग्राधिकारी है। जैसा कि उसके इस वाक्य से प्रकट है:---"न शास्त्रमसदृद्रव्येष्वयंवत्" **प्रयात् —शास्त्र ग्रसद् द्रव्यों में (जो** 15 जीव ब्रज्ञान स्वभाव के दूर करने और तत्त्वज्ञान स्वभाव के प्राप्त करने में समयं नहीं है उसमें) प्रयोजनवान नहीं है-कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार भनेकान्तस्वरूप वस्त प्रमाणवाक्य का विषय है और इसलिए वह अर्थ सिद्ध होती है। अतएव इस प्रकार धनुमान करना चाहिए कि समस्त पदार्थ ग्रनकान्त स्वरूप है, क्योंकि वे सत् है, 20 जो अनेकान्तस्वरूप नहीं है वह सत भी नहीं है, जंसे - अ/क/श का कमल।

शक्का---यद्यपि कमल बाकाश में नहीं है तथापि तालाब में है। बतः उससे (कमल से) 'सत्य' हेतु की व्यावृत्ति नहीं हो सकती है ?

समाधान---यवि ऐसा कही तो यह कमल ग्राधिकरण विशेष-25 की ग्रापेक्षा से सन् ग्रार असत् दोनों रूप होने से ग्रानेकान्सस्यरूप

15

सिद्ध हो गया भीर उसे भन्दमदृष्टान्स भापने ही स्वीकार कर लिया । इसते ही प्रापको सन्तोष कर लेना चाहिए । तात्पर्य यह कि इस कहने से भी वस्तु अनेकान्तात्मक प्रसिद्ध हो जाती है।

पहले जिस 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोसमार्गः' वास्य का उदाहरण दिया गया है उस वाक्य के द्वारा भी 'सम्यन्दर्शन, सम्यन्धान 5 धौर सम्यक्षारित्र इन तीनों में मोक्षकारणता ही है, संसारकार-णता नहीं' इस प्रकार विषयविभागपूर्वक ( ग्रपेकाभेदसे ) कारणता श्रीर सकारणता का प्रतिपादन करने से बस्तु सनेकान्त स्वरूप कही जाती है। यद्यपि उक्त वाक्य में ग्रवधारण करने वाला कोई एवकार जैसा शब्द नहीं है तथापि 'सर्व वाक्यं सावधारणम' अर्थात् 10 -- 'सभी वाक्य ग्रवधारण सहित होते हैं' इस न्याय से उपर्युक्त वाक्य के द्वारा भी सम्यादर्शनावि में मोक्षकारणता का विधान और संसारकारणताका निषेष स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण-प्रत्यक्ष, धनमान ग्रीर ग्रागम-से यह सिद्ध हचा कि वस्तु ध्रनेकान्तस्वरूप है ।

नयका लक्षण, उसके भेद धौर सप्तभक्की का प्रतिपादन-

प्रमाण का विस्तार से वर्णन करके श्रव नयों का विडलेवण-पूर्वक कथन किया जाता है। नय किसे कहते हैं ? प्रमाण से जाने हुये पदार्थ के एक देश (ग्रंश) की ग्रहण करने वाले जाता के श्रभिप्रायविशेष को नय कहते हैं। क्योंकि 'ज्ञाता का स्रभिप्राय नय 20 है" ऐसा कहा गया है। उस नय के संक्षेप में दो भेद हैं--- १ ब्रब्याधिक धौर २ पर्यायाधिक । उनमें हव्याधिक नय प्रमाण के विषयमत इच्य-पर्यायात्मक, एकानेकात्मक धनेकान्तरूप सर्व का दिसाग करके पर्यापाधिक नय के विश्ववभत भेद को गीय करता हुआ। उसकी स्थिति मात्र को स्वीकार कर अपने विषय इच्य की अमेर- 25

रूप व्यवहार कराता है, ग्रन्य नय के विषय का निवेध नहीं करता । इसीलिए "दूसरे नय के विषय की अपेका रखने वाले नय को सत् नय—सम्यक् तय ग्रयवा सामान्य नय" कहा है। जैसे —यह कहना कि 'सोना लाम्रो'। यहाँ ब्रच्याचिकनय के मनिप्राय से 'सोना 5 लाधी' के कहने पर लाने वाला कड़ा, कुण्डल, केयुर इनमें से किसी को भी ले ब्राने से इन्तार्थहो जाता है, क्योंकि सीनेरूप से कड़ा भ्रादि में कोई भेद नहीं है। पर जब पर्यायाधिकनय की विवक्ता होती है तब द्रव्यायिक नय को गौण करके प्रवृत्त होने वाले पर्यायायिक-नय की अपेक्षासे 'क्रुण्डल लाग्नो' यह कहने पर लाने वाला कड़ा 10 आदि के लाने में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि कड़ा आदि पर्याय से कुण्डल पर्याय भिन्त है। झतः ब्रह्मायिक नय के झभिप्राय (विवक्षा) से सोना कथाञ्चित् एकरूप हो है, पर्यावाधिक नय के स्रभित्राय से कर्याञ्चत अनेकरूप ही है, और कम से बोनों नयों के अभिप्राय से कथाञ्चत एक और अनेकरूप है। एक साथ दोनों नयों के अभि-15 प्राय से कर्यवित ग्रवस्तव्यस्वरूप है; क्योंकि एक साथ प्राप्त हुये वी नयों से विभिन्त स्वरूप वाले एकत्व चौर धनेकत्व का विचार प्रयवा कथन नहीं हो सकता है। जिस प्रकार कि एक साथ प्राप्त हुये वो शब्दों के द्वारा घट के प्रधानभत भिन्न स्वरूप वाले रूप धीर रस इन वी धर्मों का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। बतः एक साथ प्राप्त ब्रम्याधिक 20 और पर्यायायिक दोनों नयों के अभिप्राय से सोना कर्यचित अवक्तव्य-स्वरूप है। इस ग्रवन्तन्यस्वरूप को ब्रव्यायिक, पर्यायाधिक ग्रीर ब्रस्यायिक-पर्यायाधिक इन तीन नयों के द्वश्रिपाय से ऋसता: प्राप्त हए एकत्वादि के साथ मिला देने पर सोना कथंचित एक धीर सवस्तव्य है, क्यंचित श्रनेक श्रीर श्रवस्तव्य है तथा क्यंचित् एक, 25 अनेक और अवस्तव्य है, इस तरह तीन नयाभित्राय और हो बाते हैं, जिनके डारा भी तोने का विकप्त किया जाता है। नयों के क्या करते की इस सेली (अवस्ता) को ही सप्तानहीं कहते हैं। वहीं 'मन्नू' सक्द बस्तु के स्वक्पवियोग का प्रतिपास्त्र है। इससे वह किंद्ध हुमा कि प्रयोग कामू ति स्वस्त वह किंद्ध हुमा कि प्रयोग कामू ति-पास करते वाला स्वस्त-समृह सप्तानङ्गी है।

शक्का---एक वस्तु में सात मक्कों (स्वरूप सववा वर्मी) का सम्भव कसे है ?

सनायान — जिस प्रकार एक ही घटादि में घट रूप बाला है, एस दाला है, गण्य बाला है और स्पर्ध बाला है, इन खुदे-जुटे व्यव-हारों के कारणपूत रूपकरण (रूप) बादि स्वरूपभेद सन्भव हैं उसी 10 प्रकार प्रत्येक बस्तु में होने वाले एक, धनेक, एकानेक, ध्रवस्तव्य धादि व्यवहारों के कारणपूत एकरव, धनेकस्य बादि साल स्वरूपभेद भी सम्भव हैं।

इसी प्रकार परंत प्रचायिक नयके समित्राय का विषय परंत-प्रमासता—महासानात्य हैं। उसकी सपैका से "एक ही सिहतीय 15 बहा है, यहाँ नाना-मनेक कुछ भी नहीं हैं" इस प्रकार का प्रतिपास्य किया बाता है, वर्षोत्त सद्वय से चेतन और स्रचेतन पदार्थों में मेद नहीं हैं। यदि भेद माना जाय तो सद् से मिन्न होने के कारण वे सस समत हो जाएँगे।

महन्तुमनय परमपर्यायाचिक नय है। वह भूत और भविष्य के 20 स्पर्श से रहित शुद्ध — केवल वर्तमानकालीन वस्तुस्वरूप को विषय करता है। इस नय के प्रतिमाय से ही बौद्धों के शांचकवाद की सिद्धि होती है। ये सब नयाचिमाय सम्मूर्ण धरणे विवयम् कांचासलक क्रिकेता के, जो प्रमाय का विषय है, विकस्त करके सोक्यय-हार को कराते हैं कि बस्तु प्रयक्ष्य से—सरास्तात्कालक की प्रतेकार है 25

कथंचित् एक ही है, सनेक नहीं है। तथा यर्थायक्य से—स्वानार-सतासातायक्य विशेषों की स्पेशा से बस्तु कर्षचित् नाना (किस) ही है, एक नहीं है। तात्य्य यह है कि ततत् नयानिश्राय से कहा-वाद (कतावाद) और लिक्कवाद का प्रतिपादन भी ठीक है। यही 5 प्रावार्थ समयान्य स्वामी ने भी निक्यण किया है कि 'है जिन ! स्रायक सत में स्रनेकाल भी प्रयाण और नय से स्रनेकातक्य विद्व होता है, क्योंक प्रमाण की प्रवेशा प्रनेकातक्य है और प्रयित नयकी स्पेशा एकातक्य है।

अनियत अनेक धर्मविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला प्रमाण

10 है और नियत एक वर्मविशिष्ट वस्तु को विषय करने वाला नय

है। यह इस जैन-नरिण—जैनमत की नय-विषया को न मानकर
सर्वथा एक ही प्रतियोध बहा है, अनेक कोई नहीं है, क्वांटिवन्त्किसी एक प्रयेक्षा से भी अकेक नहीं है, यह आग्रह किया जाय—
सर्वथा एकान्त माना जाय तो यह अर्थमास है—सिष्या अर्थ है

15 और इस अर्थ का कवन करने वाला वषन भी आगमाभास है, क्योंकि बह अर्थ का कवन करने वाला वषन भी आगमाभास है, क्योंकि बह अर्थ का अर्थ प्रतियोध मिन है तस्त्र जिल्ला है।

अर्थ प्रतियोध है। इसी प्रकार 'सर्वथा भेव हो है, क्यांसर्वथा भेद नहीं है' ऐसा कवन भी वेसा ही समझना बाहिए। प्रयोग्
सर्वथा भेद (अनेक ) का मानना भी ध्रवश्विष्ठ होर वसका

20 अतियादक वचन भी आगमाभास है; क्योंक सर्वथ्य से भी भेद सानने
पर असत् का असङ्घ आयेगा और उसमें अर्थक्या नहीं बन
सकती है।

शङ्का—एक एक श्रमित्राय के विवयकप से भिग्न भिग्न सिद्ध-होने वाले और परस्पर में साहवर्ष की श्रपेका न रक्षने पर विष्या-25 भूत हुवे एकस्व, शनेकरव धावि वर्मों का साहवर्षकप समृद्ध, नी

25

जो कि सनेकाल है, मिच्या हो है। ताल्पर्य यह कि परस्पर निरोक्त एकत्वादिक एकाल वब निष्या है तब उनका समृहच्य भनेकाल भी मिच्याही कहलावेगा, वह सम्यक् कंसे हो सकता है?

समाधान-वह हमें इष्ट है। जिस प्रकार परस्पर के उपकार्य- 5 उपकारकभाव के बिना स्वतन्त्र होने से और एक बुसरे की अपेक्षा न करने पर वस्त्ररूप झवस्था से रहित तन्तुओं का समृह झीतनिया-रण (ठण्ड को दूर करना) आदि कार्य नहीं कर सकता है उसी प्रकार एक इसरे की प्रपेक्षा न करने पर एक स्वादिक धर्म भी यथार्थ ज्ञान कराने आदि अर्थिकया में समर्थ नहीं हैं, इसलिए उन पर- 10 स्पर निरपेक्ष एकत्वादि धर्मों में कथंचित मिथ्यापन भी सम्भव है। ग्राप्तमीमांसा में स्वामी समन्तभद्राचार्य ने भी कहा है कि 'मिथ्याभृत एकान्तों का समृह यदि मिथ्या है तो वह मिथ्या एका-न्तता-परस्पर निरपेक्षता हमारे (स्यादादियों के ) यहाँ नहीं है: क्योंकि जो नय निरपेक्ष हैं वे निष्या हैं--सम्यक नहीं हैं और 15 जो सापेक्ष हैं---एक दूसरे की अध्येक्षा सहित हैं वे वस्तु हैं---सम्बक् नय है और वे ही अर्थिकयाकारी हैं। तात्पर्य यह हथा कि निरपेक्ष नयों के समृह को मिथ्या मानना तो हमें भी इच्ट है, पर स्याद्वावियो ने निरपेक्ष नयों के समृह की अनेकान्त नहीं माना किन्तु सापेक्ष नयों के समह को अनेकान्त माना है; क्योंकि बस्त प्रत्यक्षावि 20 प्रमाणों से घनेक धर्मात्मक ही प्रतीत होती है, एक धर्मात्मक नहीं।

स्रतः यह सिद्धान्त सिद्ध हुमा कि नय और प्रमाण से बस्तु-की सिद्धि होती है—पदार्थों का यथावत् निर्णय होता है। इस प्रकार स्नागन प्रमाण समान्त हुमा। प्रस्थकार का झन्तिम निवेदन---

मेरे कृपालु गुरुवयं श्रीमान वर्डमान भट्टारक के श्रीचरणों के प्रसाद से यह न्याय-दीपिका पूर्ण हुई।

इस प्रकार भोमान प्राचार्य बर्डमान भट्टारक युरको हुपा-से सरस्वती के प्रकर्य को प्राच्य भोग्रमिनव वर्षभूवणा-चार्य-विरक्षित न्यायविषिका में परोक्षप्रमाण का प्रकास करने वाला तीसरा प्रकास कुछा । न्यायविषिका समान्य हुई ।



# परिशिष्ट

#### ---•:88:•--

## १. न्यायदोपिका में ब्राये हुए अवतरण-वान्यों को सूची-

| ग्रवतरण-वा <del>व</del> य      | पृष्ठ       | श्रवतरण-वाक्य               | पृष्ठ       |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| ग्रक्षंनाम चक्षुरादिक-         | ₹७          | गुणपर्ययवद्द्रव्यम्         | <b>१</b> २२ |
| ग्रक्षेम्यः परावृत्तं परोक्षम् | 3€          | ज्ञानोत्पादकहेत्वनतिरिक्त-  | १५          |
| ग्रदृष्टादयः कस्यचित्-         | 88          | तत्रात्मभूतमग्नेरौष्ण्य-    | Ę           |
| मनधिगततथाभूतार्थ-              | १=          | तन्मे प्रमाणं शिवः          | २०          |
| बनुभूतिः प्रमाणम्              | 35          | तात्पर्यमेव वचसि            | ११२         |
| श्रनेकार्थनिश्चता-             | ₹ ₹         | त्वन्मतामृतबा ह्यानां       | ४६          |
| श्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः        | १२८         | दृष्टोऽपि समारोपात्तादृक्   | 68          |
| श्चन्यथानुपपत्त्येक-           | 48          | द्विविषं सम्यन्तानम्        | १८          |
| ग्रन्यथानुपपत्त्येक-           | ७१          | न याति न च तत्रास्ते        | 399         |
| भ्रन्यथानुपपन्नत्वं            | ٤x          | नयान्तरविषयसापेक्षः         | १२६         |
| ग्रन्यथानुपपन्नत् <b>व</b>     | χз          | नयो ज्ञातुरभिप्रायः         | १२५         |
| ग्रविसंवादिज्ञानं प्रमाणम्     | १८          | न शास्त्रमसद्द्रव्येषु      | १२४         |
| ग्रसिद्धादिदोयपञ्चक-           | ę,          | नार्थालोकौ कारणम्           | २६          |
| श्रद्धे परोक्षम् २             | ۶, ३ç       | निर्मलप्रतिभासत्वमेव        | 58          |
| इदमेव हि प्रमाणस्य             | ११          | निराकारं दर्शनं साकारं ज्ञा | नम् १४      |
| इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं     | Э¥          | निरुपाधिकः सम्बन्धो व्यापि  | तः११०       |
| उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत्      | <b>१</b> २२ | परस्परव्यतिकरे सति          | 6           |
| एतद्द्वयमेवानुमाना ङ्कम्       | 50          | परोपदेशसापेकां              | घः          |
| करणाघारे चानट                  | ११          | परोपदेशाभावेऽपि             | 93          |
| कल्पनापोढमभान्तं प्रत्यक्षम्   | 24          | प्रपिज्ञाहेतूदाहरणो-        | 90          |
|                                |             |                             |             |

| न्य | 4 | -1 | П | का |  |
|-----|---|----|---|----|--|

| 3 | 2 | 2 |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |

| श्रवत <i>रण-वान्य</i>    | पुष्ठ       | झवतरण-वाक्य                 | 900   |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| प्रत्यक्षमन्यत्          | 35          | सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रणि   | ११३   |
| प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः  | २४          | सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य | ₹     |
| प्रसाकरणं प्रमाणम्       | २०          | संशयो हि निर्णयविरोधी       | 37    |
| प्रमाणनयैरिथगमः          | Y           | साधकतमं करणम्               | १३    |
| प्रमाणादिष्टसंसिद्धि-    | १७          | साघनात्साध्यविज्ञान-        | Ę     |
| प्रयोगपरिपाटी तु         | 52          | साधनाव्यापकत्वे सति         | ११०   |
| प्रसिद्धो धर्मी          | ৬३          | साधनाश्रययोरन्यतरत्वे       | ₹१    |
| भावैकान्ते               | ሂ∘          | साध्यसन्देहापनोदार्थ        | ٦ १   |
| मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न | १३०         | साध्यसाधनसम्बन्धा-          | ६२    |
| यदा भावसाधनं             | 39          | साध्यं शक्यमभित्रेत-        | ৩০    |
| लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्    | ६६          | साध्याविनाभावित्वेन         | 83    |
| विकल्पसिद्धे तस्मिन्     | 98          | सामान्यविशेषात्मा तदयंः ५   | २,१२० |
| विस्मरणसशय-              | XX          | सूक्ष्मान्तरितदूरार्था      | 88    |
| स त्वमेबाऽसि निदोंषो     | ४७          | स्यात्कारः सत्यलाञ्छनः      | ٧o    |
| सत्य भिदातत्त्वं भिदा    | 353         | स्वावरणक्षयोपशम-            | 70    |
| सत्त्वं द्रव्यम्         | <b>१</b> २२ | हेत्लक्षणरहिताः             | 55    |

# २. न्यायदीपिका में उल्लिखित ग्रन्थों की सूची---

| ग्रंथनाम               | वृहरु      | ग्रंधनाम                  |     | पुष्ट |
|------------------------|------------|---------------------------|-----|-------|
| श्राप्त-मीमासा         | \$8,40,830 | तस्वार्थश्लोकवास्तिकभाष्य | r   | 38    |
| ग्राप्तमीमांसाविवरण    | ११५        | तस्वार्थसूत्र             |     | ``    |
| कारण्यकलिका            | १११        | न्यायबिन्द्               |     | ٤٤    |
| जैनेद्र                | <b>१</b> ३ | न्यायविनिश्चय             | २४, |       |
| तत्त्वार्थराजवात्तिकभ  |            | पत्र-परीक्षा              | ٠,  | 5 ?   |
| तत्त्वार्थश्लोकवात्तिक | ६७         | परोक्षा-मुखं २६           | ,₹₹ | 33    |

|                                         | शेष्ट                        | २३३              |       |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|-------|
| ग्रंथनाम •                              | वृष्ठ                        | <b>प्रंथनाम</b>  | वृष्ठ |
| प्रमाण-निर्णय                           | 2.5                          | महाभाष्य         | 88    |
| प्रमाण-परीक्षा<br>प्रमेय-कमल-मार्त्तण्ड | ७१<br>४ <b>४</b> .० <i>६</i> | राजवात्तिक       | ₹ \$  |
| भाष्य (तत्त्वार्थराजवात्तिव             |                              | श्लोकवात्तिक     | ७१    |
| भाष्य)                                  | ६,३२                         | इलोकवात्तिकभाष्य | ६२    |
|                                         |                              |                  |       |

#### ३. न्यायदीपिका में उस्लिखित प्रन्थकारों की सूची-

| ग्रन्थकारनाम                | वृष्ठ                        | ग्रंथकारनाम           | qez         |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| ग्रकल <i>ङ्क</i>            | १२२                          | शालिकानाथ             | १६          |
| <b>ग्र</b> कल ङ्कदेव        | २४, ७०                       | श्रीमदाचार्यपाद       | ११५         |
| उदयन<br>कुमारनन्दिभट्टारक   | २ <b>१</b><br>६६, ⊏ <b>२</b> | समन्तभद्रस्वामि       | <b>१</b> २= |
| दिम्नाग<br>-                | 98E                          | स्याद्वादविद्यापति    | २४,७०       |
| माणिक्यनन्दिभट्टार <b>क</b> | <b>१</b> २०                  | स्वामी                | ४१,४७       |
| वात्तिककारपाद               | Ę                            | स्वामिसमन्तभद्राचार्य | 50,828,     |
| वामन                        | १२४                          |                       | १३०         |

### ४ न्यायदोपिका में ब्राये हुये न्यायवानय---

| न्यायवाक्य             | वृष्ठ    | न्यायवाक्य     | वृष्ठ |
|------------------------|----------|----------------|-------|
| 'उद्देशानुसारेण लक्षणन | व्यनम् = | 'सहस्रशतन्याय' | ٤x    |
| 'सर्वे साक्यं सामधारणा | r' 959   |                |       |

परमहितोपदेशक

प्रवचन

प्राभाकर

### ५ न्यायदीपिकागत विद्येष नामों तथा शब्दों की सूची—

| नाम शब्द                | पृष्ठ                        | नाम शब्द             | पृष्ठ               |
|-------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>म</b> भियुक्त        | ७३,११३                       | प्रामाणिक            | ६८                  |
| महंत् ४                 | o, 88, 88 88, 8 <del>4</del> | प्रामाणिकपद्धति      | ६१                  |
|                         | ५०, १०२                      | वालिश                | ₹ ₹                 |
| <b>ब्र</b> हंत्परमेष्ठी | ***                          | बाह्य                | XX                  |
| द्यागम ४६,              | ११२,११२,१२६,१३१              | बुध                  | ६८                  |
| ग्रागमाभास              | १२६                          | बौद्ध                | <b>१</b> ≈, ६४, ≈४, |
| म्राचार्य               | १०३                          |                      | ६२, ६४, १२८         |
| स्राचार्यानुशा          | सन १२२                       | भाट्ट                | 39                  |
| ग्राप्त                 | ¥E, 888, 883                 | महाशास्त्र           | ٧                   |
| ग्राहंत                 | २२, ८३                       | मीमासक               | १४                  |
| म्राहंतमत               | <b>१</b> ३                   | मेरु                 | 88                  |
| ग्रीदीच्य               | 32                           | यौग १७.              | ₹१, ६२, <b>६</b> ४  |
| कपिल                    | ४०, ४६                       | यौगाग्रसर ,          | 78                  |
| तन्त्रान्तर             | ११५                          | राम                  | 8.8                 |
| ताथागत                  | ₹¥, = ३                      | वर्द्धमान            | १, <b>१</b> ३२      |
| दाक्षिणात्य             | <b>३</b> २                   | शास्त्र              | ४, १२४              |
| नैयायिक                 | २०, ६६, ७७, ७६,              | श्रुतकेवलि           | \$83                |
|                         | न४, नन, ११४                  | सिद्ध, सिद्धपरमेष्ठी |                     |
| नैयायिकमत<br>           | 63                           | सिद्धान्त            | 848                 |

११३ सुगत

१४ सौगत

१६ संब्रह्मन्य

222

₹ १

₹=, ₹£, ₹१

# ६. न्यायदीपिका-गतं वार्शनिक एवं लाक्षरिक शब्दों की सूची

| शब्द नाम                     | <b>पृष्ठ</b>   | शब्द नाम                   | वृष्ठ        |
|------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| म्रकिञ्चित्कर                | 808            | सर्वपर्वाय                 | <b>१</b> २०  |
| <b>प्रतित्र्या</b> प्त       | 19             | <b>श</b> लक्ष्म            | G            |
| भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष       | ٧o             | धवग्रह                     | 3.8          |
| <b>प्रन</b> ध्यवसाय          | 3              | भवाय                       | ₹?           |
| भनम्यस्त                     | <b>१</b> ६     | ग्रविकान                   | źR           |
| धनात्मभूत                    | Ę              | ग्रविनाभाव                 | ६२, १०४      |
| ग्रनिन्द्रिय                 | 33             | श्रविशदप्रतिभासत्व         | ४१           |
| <b>प्रनिन्द्रियप्रत्यक्ष</b> | 33             | <b>प्रवेशद्य</b>           | प्र१         |
| <b>धनुभ</b> व                | ४७             | ग्रव्याप्त                 | હ            |
| धनुमान                       | ६५             | <b>ग्र</b> सत्प्रतिपक्षत्व | <b>د پ</b> ر |
| श्रनेकान्त                   | ११७            | <b>श्रसम्भवि</b>           | 6            |
| <b>धनेकान्तात्मकत्व</b>      | ६व             | ग्रसिद                     | ८६, १००      |
| <b>ग्रनै</b> कान्तिक         | <b>≒६, १०१</b> | श्रागम                     | ११२          |
| ग्रन्तरित                    | 88             | श्रात्मभूत                 | Ę            |
| ग्रन्यथानुपपत्ति             | ₹€             | श्राप्त                    | ₹१\$         |
| श्रन्वयदृष्टान्त             | ৬=             | इन्द्रिय                   | ३३           |
| <b>ग्र</b> न्वयव्यतिरेकी     | 37             | इन्द्रियप्रत्यक्ष          | ₹₹           |
| श्रवाधितविषयत्व              | <b>~</b> ¥     | ईहा                        | ₹₹           |
| धप्रसिद्ध                    | 33             | उदाहरण                     | १०४          |
| धभिप्रेत                     | 33             | उदाहरणाभास                 | १०४          |
| प्रम्यस्त                    | \$4            | उद्देश                     | ×            |
| भमुख्य प्रत्यक्ष             | ġΧ             | उपनय                       | ७८, १११      |
| <b>ध</b> र्ष                 | ***            | उपनयाभास                   | 889          |

| २३६                  | स्यायः      | -दोपिका          |            |
|----------------------|-------------|------------------|------------|
| शब्द नाम             | पुष्ठ       | शब्द नाम         | पुष्ठ      |
| <b>उभयसिद्धधर्मी</b> | 98          | न्याय            | ž          |
| <b>ऊह</b>            | Ę₹          | पक्ष             | ७२, द३     |
| ऋजुसूत्रनय           | <b>१</b> २= | पक्षवर्मत्व      | <b>=</b> 3 |
| एकत्वप्रत्यभिज्ञान   | ¥Ę          | पर्यायाणिक       | १२६        |
| करण                  | ₹ \$        | परतः             | १६         |
| कालात्ययापदिष्ट      | 59          | परमपर्यायाचिक    | १२८        |
| केवलज्ञान            | ₹६          | परार्वानुमान     | હય         |
| केवलव्यतिरेकी        | 60          | परीक्षा          | 4          |
| केवलात्वयी           | 5.5         | परोक्ष           | 48         |
| कमभावनियम            | 73          | पारमायिक         | ŝХ         |
| गुण                  | १२१         | प्रकरणसम         | 50         |
| तर्क                 | ६२          | प्रतिज्ञा        | ७६, ७८     |
| दूरार्थ              | 8.6         |                  | २३         |
| <b>इ</b> व्य         | <b>१</b> २२ | प्रत्यभिज्ञान    | ४६         |
| द्रव्याधिक           | १२४         | प्रमाण           | 3          |
| <b>बृ</b> ष्टान्त    | 808         | प्रमाणसिद्धधर्मी | ₽ø         |
| धर्मी                | ७३          | प्रमिति          | <b>१</b> २ |
| घारणा                | ₹?          | प्रामाध्य        | <b>5</b> & |
| घारावाहिक            | ₹ \$        | मन-पर्यज्ञान     | ₹8         |
| नय                   | 87%         | मुरूपप्रत्यक्ष   | źĸ         |
| निगमन                | ७६, १११     | युक्ति           | 80         |
| निगमनाभास            | <b>११२</b>  | योग्यता          | २७         |
| निदोषत्व             | ¥X          | लक्य             | · ·        |
| निवि ग्याम           | १४, २५      | वस्त             | 4.8        |

२४ लक्षण

नैमंल्य

|                        | परिवि                 | गण्ड                 | २३७           |
|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| शब्द नाम               | पृष्ट                 | शब्दं नाम            | <b>पृ</b> ष्ठ |
| वाद                    | 50                    | सन्दिग्धासिक         | <b>१</b> ००   |
| विकल                   | э×                    | सन्निकर्ष            | ₹8, ३०        |
| विकल्पसि <b>दधर्मी</b> | 90                    | सप <b>श</b>          | <b>=</b> 3    |
| विपक्ष                 | <b>4</b> = 3          | सपक्षसत्त्व          | <b>5</b> \$   |
| विजिगीषुकथा            | 30                    | सप्तभङ्गी            | १२७           |
| विपक्षव्यावृत्ति       | 53                    | समारोप               | ¥Χ            |
| विपर्वय                | E                     | सविकल्पक             | २४            |
| विरुद्ध                | <b>5</b> , tot        | सहभावनियम            | € ₹           |
| विशदप्रतिभासत्व        | 58                    | संशय                 | 3             |
| विशेष                  | १२०                   | सावृश्यप्रत्यभिज्ञान | ५६            |
| वीतरागकथा              | 30                    | सावन                 | 3.7           |
| वैशर्य                 | २४                    | साध्य                | 3,3           |
| वैसादृश्यप्रत्यभिज्ञान | ×۶                    | साध्याभास            | 50            |
| व्यञ्जनपर्याय          | १२०                   | सांव्यवहारिक         | ₹ ₹           |
| व्यतिरेकदृष्टान्त      | 95                    | सूक्ष्मार्थ          | 8.6           |
| व्यतिरेकव्याप्ति       | 95                    | सामान्य              | ११७           |
| ब्यापक                 | १०६                   | स्पष्टत्व            | 58            |
| व्याप्ति ६२            | , <del>६३</del> , १०४ | स्मृति               | ४६            |
| व्याप्तिसम्प्रतिपत्ति  | 808                   | स्वतः                | १६            |
| ब्याप्य                | १०६                   | स्वरूपासिद           | ₹00           |
| शक्य                   | 3.7                   | स्वार्थानुमान        | ৬ १           |
| सकलप्रत्यञ्च           | 3 €                   | हेतु                 | ७६, ७८, ६०    |
| सत्                    | १२२                   | हेत्वामास            | 33            |
|                        |                       |                      |               |

\_\_\_\_

#### ७. 'ग्रसाधारसधर्मवचनं लक्षराम्'

किञ्चाव्याताभिभातस्य सक्षणाभातस्यारि शाक्तेवस्वादेरसाथारण-धर्मत्यादित्यात्विः । गोः शाक्वेवस्वम्, श्रीवस्य भ्रवस्य, मतिशातिस्व वा न नवारीनां तक्षणमिति शुप्रतीतम्, शाक्वेवस्यस्य सर्वव गोक्युक्तेः। भ्रव्य-द्वस्य मितिशात्विस्य वा वर्षवेशिय्वस्वसंभातत्याद्वयात्वेः। १ एत्तु शावके-यत्वस्यं भव्यत्यादेर्ग्याभारत्यभ्रत्यस्तितः। यतो हि त्रेषां गवादिम्यो भिन्नेष्वदृत्तिस्वार्। विद्यरादृत्तिस्वं ग्रसाभारज्ञवर्मति। तदः शावके-तत्वादाव्यापाराभिभाते अक्षणामाते भ्रशाभारत्यभ्रस्यातिव्याप्तिरितं बोध्यम्।

प्रशि च नस्यप्रिनचनस्य लक्षण्यभंवचनेन सामानाधिकरण्यामाव-प्रवासुन्त । तथा हि—ज्ञामानाधिकरण्यं द्विषयम् – वाब्यमावं च । यथो-देवोरेकन वृत्तिस्त्योरायं सामानाधिकरण्यम्, त्या क्य-रस्योः। ययोद्वेदोः श्रव्योचिकः मित्राणोध्यस्त्योः आस्क्षामानाधिकरण्यम्, यथा घट-क्त्यश्रवस्योः। सर्वत्र हि लस्थ-सक्षणभावस्यके तश्रव्यचनत्रश्रवस्यक् नयोः श्राव्यमानाधिकरण्यं मार्वति, वाम्या प्रतिशाखस्यायंस्वेक्ष्यत्। यथाः क्याध्यानम्, एवानि तश्रवण्यवस्यानि । मृतिः, वीवः, प्रमाणम्, एवानि च नस्यचनानम्, एवानि तश्रवण्यवस्यानि । मृतिः, वीवः, प्रमाणम्, एवानि च नस्यचनानि । मृत लक्षण्यवस्त्रानि योधः स एव सक्यवस्यक्त-

#### न्यायदीयिकायाः तुलनात्मकटिप्प्सानि

पृ० १ पं० १ 'ज्हें श-सक्षणनिर्देश-परीक्षाद्वारेण'। तुमना— 'त्रिविचा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति'— उहे शो सक्षणं परीक्षा चेति । तम नामपेवेन परार्षमानास्थापियानपुरे हो : । तमोहिस्टस्य तत्त्वस्यवच्छेरको वर्मो लक्ष-च्या । मितास्य यासकामानुपचको न चेति प्रसाणैरवचारणं परीक्षा' — स्वायक्षा ० १-१-२ ।

'नामघेथेन परार्थानामभिषानमुद्देश:। बहिष्टस्य स्वपरकातीय-व्यावलंको घर्मो लक्षणम्। लिततस्य यथालकणं विचारः परीक्षा'— कल्लली पु० ३६।

'त्रिविचा चास्य सात्त्रस्य प्रवृत्ति:--उर् सो सक्षणं परीक्षेति । नाय-वेयेन पवार्षाभिषानमुद्दे सः, उष्ट्रिष्टस्य तत्त्वस्यवस्यापको धर्मो लक्षणम्, लिंसतस्य तत्त्वस्रममृपपद्यते न वेति विचारः परीक्षा'-स्यावणं० पृ० ११ । 'त्रिया हि बास्त्राणां प्रवृत्तिः.—उट्टे तः, लक्षणम्, परीका चेति । तत्र नाममात्रेषायीनामधिवानामूटे तः । उद्दिष्टस्य स्वरूप्ययस्वापकी वर्षो क्षित्रणम् । उद्दिष्टस्य लक्षितस्य च 'यथावत्स्वमृत्ययद्यते न वा' इति प्रमाणतीऽयांववारणं गरीका' —स्यरकृष्टव ५० २१ ।

'त्रवी हि शास्त्रस्य प्रवितः—उद्देशो लक्षणं परीक्षा च । तत्र नाम-धैयमात्रकीतंनमुद्देशः । उद्दिष्टस्यासाधारणपर्मवकनं सक्षणम् । । । । लक्षितस्य द्वसित्वं प्रवित नेत्यं इति न्यायतः परीक्षणं परीक्षा' — प्रमाण-भी ० प० २ ।

त्तेतत्त्र्युत्यावद्वयं प्रति प्रमाणस्योद्देशलकणपरीकाः प्रतिपाचन्ते, शास्त्रप्रवृत्तीस्त्रविश्वतात् । तत्रार्थस्य नाममात्रकचनमृदेशः, उद्दिष्टस्या-साधारणस्यरूपितस्यणं लक्षणम् । प्रमाणवलात्तत्त्वस्थणविश्रतिपत्तिपक्ष-निरातः परीक्षा'—संधीयः तास्त्रयं । प्रमाणवलात्तत्त्वस्थणविश्रतिपत्तिपक्ष-

'नाममात्रेण वस्तुसंकीर्त्तनमुद्देशः । यथा 'द्रव्यम्' 'युणाः' इति । असाधारणधर्मो लक्षणम् । यथा गन्यत्वं पृथिव्याः । लक्षितस्य लक्षणं

सम्मवति न वेति विवारः परीका! — सर्वसंस्वरहस्य पृ० ४ ।
पृ० ५ पं० १ 'परस्पव्यतिकरे' । तुलना — 'परस्परव्यतिकरे सित वेनान्यत्वं कश्यते तत्क्षणम् । हेन-हयामिकयोर्वणीदिविधेयवत्'— सस्यापंडस्तोक प० ३१६ ।

पु० ६ पं० ४ 'डिविचं' । तुलता—'तद्दिविचम्, म्रात्मभूतमनात्म-भूतविकत्पात् । तत्रात्मभूतं लक्षणमग्नेरुष्णगुणवत् । म्रनात्मभूतं देवदत्तस्य यण्डवत्'—तत्त्वार्यस्तोकः पु० ३१८ ।

पृ० ६ पं० २ 'सम्बन्तानं' । तुलना — 'सम्बन्तानं प्रमाणं प्रमाणत्वा-न्यथानुपपत्ते:'—प्रमाणपरीक्षा पृ० १, प्रमाणति० पृ० १ ।

पू० ६ पं० ६ 'संशयः' । तुलना—'संशयस्तावत् प्रसिद्धानेकविशेषयोः साद्श्यमात्रदर्शनादुभयविशेषानुस्मरणादधर्माच्य किस्विविति उभयाव-लम्बी विमर्शः संशयः'—प्रशस्तपादभा । पू० ८५, ८६ । 'नानाषांवमसं: संग्रथ:'--म्यायमं०पु० ७। 'प्रमुख्यमोप्रयकोटिस्पर्धी प्रयस: संग्रथ: । सनुस्रयस्थाने बस्तुनि उमयान्तपरिमर्शनशील झानं सर्वात्मना वेत इवात्मा बस्मिन् सति स संग्रय: यद्या सन्यकारे दूरा-दूर्यकारवस्तुपनम्मात् सावक-वाषकप्रमाणामाने सति 'स्याणुर्धा पुत्रयो वा' इति प्रत्यक्ष: ' असावसी० ५० ४।

पु०६ पं०७ 'स्याजुपुत्व'। तुलना—स्याजुपुत्वयोरूर्ध्नतामावतः पुस्पद्यमाना बकाविक्षयापुरसन्तिव्यः स्याज्ञतादिवामान्यविक्षयानिव्य-कतातुन्यविक्षयानुस्परणदुश्चयाकृष्यमाणस्यारमनः प्रत्ययो सोनायते 'कि-मु बत्ययं स्याजुः स्यात्सुक्यो वा इति'—प्रवास्त्याः भाग् पृ० ६ ६, ८७।

पु e ६ पं e विषयीतिक । तुवना — 'धर्तास्मस्तरेवेति विषयंयः, यथा गर्थनाववः । — अस्रत्यात्त । साथ पु e ६ ६ । धर्मास्तरादः । साथ पु e ६६ । धर्मास्तरादः । साथ पु विषयं । । यथा साथ पु विषयं । । यथा निषयं । यथा निषयं । यथा निषयं । यथा निषयं । विषयं । व

पु० ६ पं०११ 'किसिरवा'। तुलता —'किमित्यालीचनमात्रमनध्यव-सायः, प्रक्षस्तपा० भा० पु० ६०। 'विश्वेषानुस्त्रेवसमध्यवसायः। दूरात्व-काराविवसावतामारणवर्षानमधंरहितः प्रत्ययः धनित्वसारमकत्वादनध्यव-सायः, स्वरा 'किसेत्त्' इति—प्रवाणमी० पु० ६।

पृ० ११ पं० १० 'तन्तेय' । तुलता-'नतु च ततिक्यावामस्त्येवाचेत-नस्यापीत्रिवतिक्कारेः करणस्यम् अध्या प्रमीयते, पूपादिता प्रमीयते हति । तवापि प्रमितिकियाकरणस्यस्य प्रतिदेपिती-अध्याचनिक १० १ 'लोकस्ता-वर्षेपेन मया दुष्टं चकुषात्रस्यतं दूर्येन प्रतियन्नं सक्यान्तिस्वतिमिति स्यवहरति ।'—स्यायबिक वि० १-२, पृ० १७ ।

- पृ० १२ पं० १३ 'पुनरपचारः' । तुलना—म्बन्तनस्य त्विन्त्रय-लिङ्गावेस्तत्र करणत्वं गवासावेरिवोपचारावेव । उपचारवच तद्व्यविष्ठतौ सम्यग्जानस्येन्त्रियाविसहायतया प्रवृत्तेः —प्रसाणनि० पृ० २ ।
- पृ० १६ पं० ७ 'प्रम्यस्ते' । तुलना—'तत्त्रामाण्यं स्वतः परत्तर्व'—
  पर्यक्षामु० १-१३ । 'द्वयमम्पस्तिवयं प्रमाणस्य स्वतः प्राप्तायसिढः, सकलित्रतिवपतीनामपि प्रतिपत्त्त्त्त्रावात्, प्रत्यवा तस्य प्रमेथे
  निस्त्रायं प्रमुचयोगात् । तथाजनम्बस्तिवययं परतः प्रमाणस्य प्रमाण्यनिस्त्रायां प्रतिन्तर्वयनिमितस्य प्रमाणन्तरस्याम्प्रस्तिवययं स्वतः प्रमाणत्वसिढः रावस्यापरस्यात्रयणयोरतवकातात् । 'प्रमाणस्य प्रृ० ६३ ।
- पृ० १६ पं० १ 'प्रमाणत्वेनामिमतेषु' । तुनना—'ब्याप्रियमाणे हि पूर्वेवज्ञानकारणकलापे उत्तरेषामपुरुत्तितितित ज्ञतीतित उत्तरिततो वा चारवाहिकविज्ञानीन परस्परस्यातिवोरत इति वुक्ता सर्वेषामपि प्रमा-णता ।' अकरणप० पृ० ४३, बृहती प० १०३।
- प्० ११ पं० ३ 'जत्तरोत्तरक्षण' । तुलना—'न च तत्तत्त्रत्वकारिव-विष्यद्रत्या तत्राच्यानिकारायंत्वमुण्यादनीयम्, सणोपाधीनामनाकत्तात् । न वाज्ञातेव्यांप विशेषण्यं व्यत्ननित्रत्वीत्यच्दा प्रमाधते इति कल्पनीयम्प्रत्य-क्षेण तज्यनते प्रमाधानिविधित्यत्तापुम्यविद्यास्य प्रमाधकुष्ठ ४-४-१, प्-२। 'ण च कातमेदेनानिधित्यत्रीयप्रत्य वारावाहिकज्ञानानािवित युन्तर्य । परमञ्जूरमाणां कात्रकलािदेशतां विधितत्रोवेत्रर्द्यान्त्र्येत्ताकत्तात् ।'— व्याप्याक्तिकतात्यर्थं प्-१ (। 'पारावाहिकव्यि उत्तरित्ररेयां कात्रा-त्यस्यम्प्रत्यम्प्राधीतस्य प्रवृणां पुन्तं प्रमाप्यम् । समापि कात्रवेदार्थेत् सृक्षमत्वान्त परानृक्षत्र दति'—बास्त्रवीः प्-१ १२४ । (धन पूर्वपक्षेण-लेक्षः) । 'धारावाहिककानामुक्तरेयां पुरस्तावन्त्रतीतार्थेत्वयस्य । प्रमाप्यापाकरात्वात् । न च कात्रनेरावसायितया प्रमाष्टामितिः । कतोप्रिक

पृ० २० पं० ४ 'त तु करण'। तुलना - 'न तत् (ईववरज्ञान) प्रमा-करणमिति त्विष्यत एव, प्रमया सम्बन्धाभाषात्। तदाश्रयस्य तु प्रमा-तृत्वमेतदेव यत् तत्यमवायः।'---न्यायकुषु० ४-४, पृ. २४।

पु॰ २३ पं॰ ३ 'विवादमतियास' । तुलना — 'प्रत्यकं विवादं वानं...'
—स्प्रीय ० का॰ ३, प्रमाणसं० का॰ २, प्रयोक्षापु॰ २-१, तत्त्वायंस्तो॰
पु॰ १८१ । 'विवादमानात्सकं प्रत्यकं प्रत्यकंत्रात्, मृत विवादमाना त्यकं तन्न प्रत्यक्षम्, यवाउनुमानादिमानम्, प्रत्यकं च विवादाभ्यासितम्, तस्मादिवादमानात्सकम् ।'—स्पाण्येण ए॰ ६०। प्रमेषकः २-३। 'तत्र प्रत्यम्दादानासं तद्यत्यकम् ।'—पाप्यकि॰ वि॰ ति॰ व॰ १३८। प्रमाण-नि॰ पु॰ १४। 'विवाद: स्रत्यकम् '—प्रमाणसी॰ पृ॰ १।

पु० २४ पं० ४ 'बैशक्ष'। तुलना- 'प्रतीत्पन्तराज्यवयानेन विशेष-वत्त्वा वा प्रतिभागनं वैद्यवम् ।' -परीक्षामु० २-४ । 'प्रनुप्तानाध्विवेत विवेषप्रकाशनं स्पन्ददवम्' -प्रसाणनयतः २-३ । बौनतकंभा० पु० २ । प्रमाणान्तरानवेदोन्तवा प्रतिभाती वा वैद्यवम् । -प्रमाणको० ९० १० ।

पृ० २६ पं० ४ 'ग्रन्वयव्यतिरेक' । तुलना---'तदन्वव्यतिरेकानु-विधानाभावाच्य केशोण्डुकज्ञानवन्तञ्चरज्ञानवच्च'---परीकानु० २-७।

पू० २७ पं० ३ 'घटाकान्यस्यापि' । तुलना — मानज्जन्यमपि तत्प्र-काशकं प्रदीपवत्'-परीकामु० २-६ । 'न लतु प्रकाश्यो घटादि: स्वप्रकाशकं प्रदीपं जनयति, स्वकारणकलापादेवास्योत्पत्ते:'--प्रमेयक० २-६ ।

पृ०२६ पं० ६ 'वक्षुचो विषयप्राप्ति'। तुलना—'स्पर्वेनेन्द्रयादि-वन्ववारोऽपि विषयप्राप्यकारित्वं प्रमाणात्रसाय्यते। तथा हि—प्राप्तार्थ-प्रकाशकं बक्षुः बाष्ट्रां निराश्वास्पर्येनेनिद्यादिवत् ।'-प्रवेषक० २-४४। 'अस्त्येव चत्रुषत्तिद्वयेण तिनक्षं, प्रत्यक्षस्य तक्षासत्येऽपि प्रमुमानत् वद्यवसायात् । तम्बेदसमुमानम्, यत्रः सनिकृष्टमर्थं प्रकाशयति बार्ख-न्द्रियस्वास्त्यादिवत्'—प्रमावनिन पृ० १८। स्वावकृत्वुन पृ० ७५।

पु० ३१ पं० ६ 'तद्यस्यकां द्विषय' तुलना—प्रत्यक्षं विषयं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः'-सधीय० का० २ । 'तच्चोत्तप्रकारः प्रत्यक्षं मुख्यसं-व्यवहारिकप्रत्यकारोग्य विश्वकारम्'-प्रमेषक० पु० २२६ । तच्च प्रत्यक्ष द्विविषं सांव्यवहारिकं मुख्यं वैति'—प्रमाणिन० पु० २३ ।

पु० ३२ वं० १ धवयदः । तुनना—विवयविषयिसन्तिपाताननार-माळहरूपमवदः — लगीयः स्वी० कार । 'तत्राध्यसः प्यास्वानि-द्वितः विषयाणाणानेजानवाराण्यस्यसः — लगाव्यस्ति जार -१२४। 'विषयविषयिसन्ति नार -१२४। 'विषयविषयिसन्तिपातसम्यानन्तरमाध्यस्त्रणमवदः । विषयविषयिसन्तिनाते स्वति त्यंत्रं भवति, तत्रकारमर्थस्य प्रहणमवदः ।'—स्वर्षेपसिद्धिः -१२१। तत्त्वार्थयः १-१४। वष्ता पु० १, १, १४४। प्रमाणप० १० ६०। प्रमाणपी० १० १-१-१३।

पु० ३२ रा० ३ 'ईहा' । बुलना — विशेषाकांक्षा ईहा — सम्रोयक का० १ । 'ब्रबद्दशिरेज विषयार्थेनरेशान्त्रेकानुगमनं नित्त्वपविशेषिकांक्षा चेस्टा हेहा ।'—तत्त्वार्थीयिक मा० १-११ । प्रवश्हीतेज तिशेषाकांक्रका-मीहा' —सर्वार्थीयिक १-११ । तत्त्वार्थेवाक १-११ । तत्त्वार्थेकाके पु० १ । २२० । प्रमाचयक पु०६८ प्रमाणमीक १-१ २७ । बीनतकंकाक पु० १ । 90 ३२ प० ६ 'धनाय' । तुलना—'धनायो लिनिस्पर' —समीय० काठ १ । 'विशेषनिज्ञांनाधासास्यावगमननवाय: ।'—सर्वार्वसिः १-११ । तत्त्वार्यका १ –१५ । तत्त्वार्यकाने ९० २२० । प्रमाच्य० ९० ६० । प्रमाचमी० १-१-२० । जैनतक्षेत्रा० ९० १ ।

पु० ३३ प० १ 'बारणा' । 'बारणा स्मृतिहेतु '—सधीव० का० ६ । धारणा प्रतिपत्तियास मस्वस्थानमञ्चारण च चारणाप्रतिपत्तिः धव-वारणमस्वयान निरवयोजनाम स्ववशेष इस्तनर्यान्तरम् ।'—सत्वार्षिषि गा० १-१५ । 'बर्देतस्य कालान्तर्रे सिस्तरणकारण चारणा' —सर्वार्षिक १-१५ । तत्त्वार्थवा० १-१५ प्रमाणप० पु० ६६ । प्रमाणमी० १-१-२२ । जैनतस्थान्य ४ । 'महोदोर च कालान्तर्रदस्यरणकारण हि सारणाश्चिमान ज्ञानम्''। धनन्तवीयोऽंगि जयानिर्णातस्य कालान्तरे तर्षैव स्मरणहेतु सस्कारो बारणा इति —स्वा० रस्ता० ५० ३५६ ।

प् २६ प० १ 'कष पुनरतेषा' । तुलना—'कष पुनरतकाश्वितस्य क्षानस्याय प्रत्यक्षव्यदेश इति चेला, प्रकाशिवतः प्रत्यक्षानिधानस्य ग्रुत्यतिनिमित्त गतिकविव गोधवस्य । प्रवृत्तिनिमित्त क्षाप्तेसम्यायिनाःआः
श्वितत्वेनोपत्तितमयंत्राक्षात्वार्तिः गतिक्रियोपत्तिवित्रोत्ववत् गोधवस्य
प्रत्यदि प्रव्यस्य श्रुत्यत्तिनिमित धन्यद्वाच्यम् । प्रत्यया गच्छत्येव गौगौरित्युच्येत नान्या व्युत्यत्तिनिमत्तामावात् । ''तयेहकेवलज्ञाने श्रुत्यत्तिनिमित्तत्याक्षाणितत्वस्यामार्थःप्रेपः ''प्रवृत्तिनिमित्तत्यार्थ्याक्षात्कारित्वस्य
गावात् प्रत्यक्षानिधानप्रवृत्तित्विक्ताः।'—त्युक्तकंक्व-पृ० ११६। स्यास्कृ०
प० २६।

पू० ३६ पं० ३ 'विस्मरणशीलत्वं' । तुलना—विस्मरणशीलो देवानां-प्रियः प्रकरणं न लक्षयति' '—वादन्याय» पू० ७६ ।

प् २६ पं० ५ 'स्रक्षेम्यः परावृत्तं । तुलना—स्यतीन्द्रियविषयस्यापारं परोक्षम्'—सर्वार्थासः

प्० ४१ पं० ३ 'परोक्षम्' । तुलना-- 'जं परदो विण्णाणं तंतु परोक्ख त्ति भणिदमत्वेसु'—प्रवसनसा०गा०५६। पराणीन्द्रयाणि मनश्च प्रकाशो-पदेशादि च बाह्यनिमित्तं प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मनः उत्पद्यमानं मतिश्रुतं परोक्षमित्यास्यायते ।'-सर्वार्यसि० १-११ । 'उपात्ता-नुपात्तपरप्राधान्यादवगमः परोक्षम्'-तस्वार्थवा०पृ०३८ । 'इतरस्य परोक्षता -- लघी : स्वो : काo ३। 'उपात्तानुपात्तप्राघान्यादवगमः परोक्षम् । उपा-त्तानीन्द्रियाणि मनश्च, धनुपात्तं प्रकाशोपदेशादि, तत्त्राधान्यादवगमः परो-क्षम् । यथागति शक्त्युपेतस्यापि स्वयं गन्तुमसमर्थस्य यष्टचाद्यवलम्बनप्राघान्यं गमनम् तथा मतिश्रुतावरणक्षयोपशमे सति शस्त्रभावस्यात्मनः स्वयमर्थानुप-लब्धुमसर्थस्य पूर्वोक्तप्रत्ययप्रधानं ज्ञानं परायत्तत्वात् परोक्षम् ।'-- भवला पु. ६, पु. १४३-४४ । 'पराणिन्द्रियाणि आलोकादिश्च, परेवामायत्तं ज्ञान परी क्षम्'-धवला पु. १३, पृ. २१२ । 'म्रक्षाद् मात्मनः परावृत्तं परोक्षम्, ततः परैरिन्द्रियादिभिरूक्ष्यते सिञ्ज्यते ग्रभिवद्धर्यते इति परोक्षम्' ।-तस्वार्थ-इस्तो ॰ पृ० १८२। 'परोक्षमविशदज्ञानात्मकम्'—प्रमाणप॰ पृ० ६६। 'परोक्षमितरन् --परीक्षामु ० ३-१ । परेरिन्द्रियलि ङ्गराब्देस्क्षा सम्बन्धो-ऽस्येति परोक्षम् ।'--प्रमालकः पृ० ५ । 'भवति परोक्षं-सहायसापेक्षम् ।' पञ्चाध्यायी इलो० ६६६ । 'ग्रविशदः परोक्षम् ।'-प्रमाणमी० पृ० ३३ ।

प्० ६५ पं० १ प्रत्यक्षपृष्ठभाषी'। तुलना—'वस्यानुमानमन्तरेण सामान्यं न भरीवर्षे भवतु तस्यार्थं दोषोऽस्माक्षं तु प्रत्यक्षपृष्ठभाविलाऽपि विकल्पेन प्रकृतिविश्वमात् सामान्यं प्रतीवदे ।'— हेतुक्तिः टी० लिए प० २५ B। 'विक्वालस्यक्तिस्व्याप्त्या व स्थाप्तिरुक्यते । यत्र मत्र पुमस्तक तत्र प्रान्तिति। प्रत्यक्षपृष्ठस्य विकल्पो न प्रमाणं प्रमाणक्ष्यपारानुकारी त्वती इच्यते ।'—मनोरकन० पू० ७। 'प्रत्यकपूष्ठभाविनो विकल्पस्वापि तिद्वियमानाध्यक्षायत्वात् सर्वापद्वतिय व्याप्तिमाहकत्वामात्वः।' मध्य-क्र० ३-१३। 'श्रव प्रत्यक्षपूष्ठभाविविकत्यात् साकत्वेन साम्यतावनभाव-प्रतिपत्तेन प्रमाणात्त्तं तत्त्व गृम्यमित्यपरः।'—मध्येषर० पू० १७। 'नन् यदि निविकत्यकं प्रत्यक्षमित्वारकं तिहं तत्पुष्ठभावी विकल्पो व्याप्ति गृही-व्यतीति वेत्, नेतत्, निविकत्येन व्याप्तेपद्ववि विकल्पो दृष्टीद्वाम्वस्थात् विवक्तस्थात्वार्तिकार्यव्यवस्थाहिकत्यस्य।'-प्रमाणमी० पू० ३७। 'प्रत्यक-पूण्ठमाविविकत्यक्यस्यालायं प्रमाणमिति बीदाः'-व्यक्तस्थान पूर्विर ।

पृ० ६४ प० २ 'स हि विकत्यः' । तुलना—'तदिकत्यकानं प्रमाण-मत्यमा वेति ? प्रवप्यसे प्रमाणात्यस्युन्तत्व्यस्य, प्रमाणहर्देऽन्तन्तर्यात् । उत्तरपक्षे तु न ततोऽनुमानव्यवस्या । न हि ब्याप्तिकानस्याप्रमाण्ये तद्भु-कंपनमुनानं प्रमाणमात्तन्ति तसित्यादिनिङ्गादपुत्यसमानस्य प्रमाण्य प्रमञ्जात् ।'—प्रमेषर० पृ० ३२ । 'स तहि प्रमाणपप्रमाणं वा ? प्रमा-णत्वे प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तं प्रमाणान्तरं तितिवितत्व्यम् । धप्रमाण्ये तु ततो व्याप्तिप्रहणस्रद्धा वण्डात्तनयहोहृदः ।'—प्रमाणमौ० पृ० ३७ ।

पु० १३० पं० ४ स्वतन्त्रवया' । तुनना—ति एते गुणप्रचानतया परस्परतन्त्राः सम्मद्धांनहेतः पुरुषांक्षमातावनसामध्यात्त्त्वावय इत् यथोपायं वितिवेषयमाताः पदाहितकाः स्वतन्त्राव्यवाचर्याः । । । । तिव्यवित्व तन्त्वायिषु पटाविकार्यं नास्तीति । —सर्वाचिति १-३३ । तस्त्राचित्व १-३३

'मियोऽनपेका' पुरुषायहेतुनांशा न बाशी पृथगस्ति तेम्यः ।

परस्परेक्षाः पुरुषार्थहेतुर्दृष्टा नयास्तद्वदसि क्रियायाम् ।।'
—--युक्स्यनुष्का० का० ४१।

पु० १२० पं० ७ 'मिष्यात्वस्यापि' । तुलना — एवमेते शब्दसमिष्टि-वैवंभूतनयाः सापेक्षाः सन्यक् परस्परमनपेक्षास्तु मिष्येति प्रतिपादयति— इतोऽन्योत्यमपेक्षायां सन्तः शब्दादयो तयाः ।

विरपेक्षाः पुनस्ते स्यूस्तदाभासाविरोद्यतः॥'-नस्वार्वक्लो०प० २७४।

#### मुद्रकः रूप-बाणी त्रिटिंग हाऊस २३, दरियागंज, विल्ली.

